| 5      | की र     | सेवा            | म हि  | द र      |
|--------|----------|-----------------|-------|----------|
|        |          | दिल्ल           | री    |          |
|        |          |                 |       |          |
|        |          |                 |       |          |
|        |          | *               |       |          |
|        |          | 9               | 8 C 7 | 4        |
| क्रम स | ांख्या 🗒 |                 |       | <u> </u> |
| काल    | न ०      | <u>L. 4. 8.</u> | · 51  | मिश्र    |
| खण्ड   |          |                 |       |          |

# सिं घी जै न ग्र न्थ मा ला

メ**300**×200×300×300×11 **31・31 ・ ) X 300×300**×300×300×

# श्रीमेरुतुङ्गाचार्यविरचित

# प्रबन्धचिन्तामणि



सिंघी जैन ज्ञानपीठ

विश्वभारती

शान्तिनिकेतन

## सिंघी जैन ग्रन्थमाला

५ ॥ यन्थाङ्क १ ॥ ५



श्रीमेरुतुङ्गाचार्यविरचित

प्रवन्धचिन्तामणि

# सिंघी जैन ग्रन्थमाला

जैन आग्रामिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, कथात्मक-इत्यादि विविधविषयगुरिकत प्राकृत, संस्कृत, अपभंश, प्राचीनगूर्जर, राजस्थानी आदि भाषानिबद्ध बहु उपयुक्त पुरातनवश्चाय तथा नवीन संशोधनात्मक साहित्यप्रकाशिनी जैन ग्रन्थाविल ।

करकत्तानिवासी खर्गीय श्रीमद् डालचन्दजी सिंघी की पुण्यस्पृतिनिमित्त तदीयसुपुत्र श्रीमान् बहादुरसिंहजी सिंघी द्वारा संस्थापित

मुख्य सम्पादक

जिनविजय मुनि

अधिष्ठाता, सिंघी जैन ज्ञानपीठ.

शान्तिनिकेतन

यन्थांक १

प्राप्तिस्थान संचालक, सिंघी जैन प्रन्थमाला शान्तिनिकेतन, बंगाल.

## श्रीमेरुतुङ्गाचार्यविरचित

# प्रबन्धचिन्तामणि

विविधपाठान्तरयुक्त मृलग्रन्थः तन्मम्बद्ध अनेक पुरातनप्रबन्धः शिलालेखः, ताम्रपन्नः ग्रन्थप्रशस्ति,
तथा ग्रन्थान्तरस्थ विविधग्रमाणः हिन्दीभापान्तरः तन्कालीन पूर्तिहासिकः, भागोलिकः,
राजकीयः सामाजिकः धार्मिक आदि परिस्थिति विवेचक विस्तृतः
प्रमावना-इत्यादि बहुविधविषयसमन्वित

सम्पादक

जिनविजय मुनि जैनवाद्मयाध्यापक, विश्वभारती. द्यान्तिनिकेतन

प्रथम भाग

विविधपाठान्तर-परिशिष्ट-पद्यानुक्रमादियुक्त मूलप्रनथ

प्रकाशक

अधिष्ठाता, सिंघी जैन ज्ञानपीठ.

शान्तिनिकेतन, बंगाल.

विकसाब्द १९८९ ]

प्रथमावृत्ति, एक सहस्र प्राति.

[ १९३३ किष्टाब्द

# SINGHI JAINA SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF MOST IMPORTANT CANONICAL, PHILOSOPHICAL.

HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE ETC. WORKS OF JAINA LITERATURE

IN FRAKEIT, SANEKRIT, APABHRAMSA AND OLD VERNACULAR

LANGUAGES, AND STUDIES BY COMPETENT

RESEARCH SCHOLARS.

FOUNDED

BY

#### ŚRĪMĀN BAHĀDUR SINGHJĪ SINGHĪ OF CALCUTTA

IN MEMORY OF HIS LATE FATHER

## ŚRÍ DALCANDJI SINGHI.

GENERAL EDITOR

#### JINAVIJAYA MUNI

Adhisthātā: Singhī Jaina Jnānapītha, Śāntiniketan.

NUMBER 1

TO BE HAD FROM
SAÑCĀLAKA, SINGHĪ JAINA GRANTHAMĀLĀ
SĀNTINIKETAN. (BENGĀL)

# PRABANDHA CINTĀMAŅI

OF

#### **MERUTUNGĀCĀRYA**

CRITICALLY EDITED IN THE ORIGINAL SANSKRIT WITH VARIANTS; SUPPLEMENTS

OF SIMILAR PRABANDHAS; CORRESPONDING EPIGRAPHICAL RECORDS

AND REFERENCES IN THE OTHER WORKS; HINDI TRANSLATION

AND NOTES AND ELABORATE, CRITICAL AND HISTORICAL

INTRODUCTION ETC.

BY

#### JINAVIJAYA MUNI

SINGHI PROFESSOR OF JAINA CULTURE AT VIS VABHĀRATĪ ŚĀNTINIKETAN.

#### PART I

TEXT IN SANSKRIT WITH VARIANTS, AN APPENDIX
AND INDICES OF STANZAS

PUBLISHED BY
THE ADHISTHĀTĀ, SINGHĪ JAINA JÑĀNAPĪŢHA
ŚĀNTINIKETAN. (BENGĀL)

#### प्रबन्धचिन्तामणि की संकलना।

#### इस ग्रन्थका संकलन और प्रकाशन निम्न प्रकार, ५ भागोंमें, पूर्ण होगा।

- (१) प्रथम भाग. भिन्न भिन्न प्रतियोंके आधार पर संशोधित-विविध पाठान्तर समवेत-मूलप्रन्थ; १ परिशिष्ट; मूलप्रन्थ और परिशिष्टमें आये हुवे संस्कृत, प्राकृत और अपभंश भाषामय पद्योंकी अकारादिकमानुसार सूचि; पाठ संशोध-नके लिये काममें लाई गई पुरातन प्रतियोंका सचित्र वर्णन।
- (२) द्वितीय भागः प्रबन्धिचन्तामणिगत प्रबन्धोंके साथ सम्बन्ध और समानता रखनेवाले अनेकानेक पुरातन प्रबन्धोंका संग्रह; पद्मानुक्रमसूचि; विशेष नामानुक्रम; संक्षिप्त प्रसावना और प्रबन्ध संग्रहोंकी मूल प्रतियोंका सचित्र परिचय ।
- (३) तृतीय भागः पहले और दूसरे भागका संपूर्ण हिंदी भाषान्तर ।
- (४) चतुर्थ भागः प्रबन्धिचिन्तामणिवर्णित व्यक्तियोंके साथ सम्बन्ध रखनेवाले शिलालेख, ताम्रपत्र, पुस्तकप्रशस्ति आदि जितने समकालीन साधन और ऐतिहा प्रमाण उपलब्ध होते हैं उनका एकत्र संग्रह और तत्परिचायक उपयुक्त विस्तृत विवेचन; प्राक्कालीन और पश्चात्कालीन अन्यान्य प्रन्थोंमें उपलब्ध प्रमाणभूत प्रकरणों, उल्लेखों और अवतरणोंका संग्रह; कुछ शिलालेख, ताम्रपत्र और प्राचीन ताडपत्रोंके चित्र।
- (५) पश्चम भाग. प्रबन्धचिन्तामणिप्रधित सब बातोंका विवेचन करनेवाली विस्तृत प्रस्तावना-जिसमें तत्कालीन ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक और राजकीय परिस्थितिका सविशेष ऊहापोह और सिंहावलोकन किया-जायगा। अनेक प्राचीन मंदिर, मृतियां इत्यादिके चित्र भी दिये जायँगे।

#### ----

#### THE SCHEME OF THE WORK OF PRABANDHACINTAMANI

[ The work will be completed in five parts. ]

- Part I. A critical Edition of the original Text in Sanskrit with various readings based on the most reliable MSS; An Appendix; An alphabetical Index of all Sanskrit, Prākrit and Apabhrams'a verses occurring in the text and the appendix; A short Introduction in Hindi describing the MSS, and materials used for preparing the text along with plates.
- Part II. A collection of many old Prabandhas similar and analogous to the matter in the Prabandhacintāmani; Indices of the verses and proper names; A short Introduction in Hindi describing the MSS, and materials used in preparing this Part, along with plates.
- Part III. A Complete Hindi Translation of Parts I and II.
- Part IV. A collection of epigraphical records, viz. stone inscriptions, copper plates, colcphons and Pras'astis from the contemporary MSS; all available historical data dealing with the Persons described or referred to in the Prabandhacintāmaṇi along with a critical account in Hindi of the above, as also many plates, and a collection of authoritative references and quotations from other works.
- Part V. An elaborate general Introduction surveying the historical, geographical, social, political and religious conditions of that period; with plates.

आदावुन्मीिलतं येन ज्ञानचक्षुर्मदीयकम् । देवीहंसगुरोस्तस्य स्मृतये इदमर्प्यते ॥

## प्रबन्धचिन्तमणिप्रन्थगतप्रबन्धानाम्

# अनुक्रमणिका।

|    | प्रथमः प्रकाशः।                   |           | ाद्वतायः प्रकाशः ।                     |             |
|----|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------|
| ٧. | विक्रमार्कप्रबन्धाः पृ            | 0 9-80    | ७. भोज-भीमप्रबन्धः २५-                 | -43         |
|    | रोहणाचलगमनवृत्तान्त-साम्राज्यप्रा | प्तिः १–३ | भोजदानष्ट्रतान्तानि २५-                | -२९         |
|    | कालिदासोत्पत्तिप्रबन्धः           | 3-4       | भोज-भीमविरोधवृत्तान्तम् ३०-            | -३४         |
|    | सुवर्णपुरुषसिद्धिप्रबन्धः         | 4         | माघपण्डितप्रबन्धः २४-                  | -३६         |
|    | विक्रमादित्यसस्वप्रबन्धः          | 4         | धनपालपण्डितप्रबन्धः ३६-                | -83         |
|    | सत्त्वपरीक्षाप्रबन्धः             | Ę         | शीतापण्डितात्रबन्धः \cdots ४२-         | -83         |
|    | विद्यासिद्धिप्रबन्धः              | Ę         |                                        | -84         |
|    | सिद्धसेनस्रिसमागमवर्णनम्          | 9         | पणस्त्री-गोपयोः प्रबन्धः ४५-           | -४६         |
|    | पृथिव्या अनृणीकरणवृत्तम्          | 6         | अनित्यताश्लोकचतुष्टयप्रबन्धः           | ४६          |
|    | [ पृथ्वीर्सप्रबन्धः ]             | 6         | वस्तुचतुष्टयप्रवन्धः                   | 80          |
|    | विक्रमार्कनिर्गर्वताप्रबन्धः      | 9         | बीजपूरकप्रबन्धः                        | 80          |
|    | विक्रमार्कमृत्युष्ट्तान्तम्       | 80        | 'एको न भव्यः' प्रबन्धः                 | 88          |
| ₹. | सातवाहनप्रबन्धः                   | 80-88     | इक्षुरसप्रबन्धः · · · · · · ·          | 85          |
|    |                                   |           | अश्ववारप्रवन्धः ··· ···                | 85          |
|    | शीलवते भूयराजप्रबन्धः             | 88        | गोपगृहिणीप्रवन्धः                      | ४९          |
| 8. | वनराजादिप्रबन्धः                  | 85-84     | कर्णनृपतिवर्णनम् · · · ·               | 40          |
|    | चापोत्कटवंशावलिः                  | 28-24     | भोजमृत्युवर्णनम् · · · ·               | ५१          |
| ч. | मूलराजप्रबन्धः                    | १५-२९     | तृतीयः प्रकाशः ।                       |             |
|    | मूलराज-सपादलक्षीयनृपयुद्धवृत्तम्  | १६-१७     | ८. सिद्धराजादिप्रवन्धः ५३-             | <b>-</b> 9Ę |
|    | कन्थडितापसवृत्तान्तम्             | 38        | भीमदेवपुत्रमूलराजदृत्तम् ···           | ५३          |
|    | लाखाकोत्पत्ति-विपत्तिप्रवन्धः     | 86        | 200                                    | 48          |
|    | मूलराजान्वयविचारः                 | २०        | C: 5                                   | ५५          |
| ξ. | <b>मुञ्जराजप्रबन्धः</b>           | २१-२५     | जयासहद्वजन्मकथनम्<br>लीलावेद्यप्रबन्धः | 48          |
|    | मुझराजजन्मवृत्तम्                 | २१        | मित्रसान्तृदृढधर्मताप्रवन्धः           | 49          |
|    | सिन्धुलनृपवर्णनम् · · · ·         | 28        | मयणछदेवीयात्रावर्णनम् ···              | 46          |
|    | भोजजन्मादिवृत्तान्तम्             | २२        | जयसिंहदेवकृतधारायुद्धवर्णनम्           | 49          |
|    | मुझ-तेलपदेवयुद्धवृत्तम् · · ·     | 22        | जयसिंहदेव-हेमस्र्रिसमागमः              | ξo          |
|    | मुज्जकारागारदशावर्णनम्            | २३        | जयसिंहस्य रुद्रमहाकालप्रासादकरणम्      | ६१          |

|    | सहस्रालङ्गसरावरकरणम् ·           | . 94-98 |          | हमसारदाशत कुमारपालस्य साम-             |        |
|----|----------------------------------|---------|----------|----------------------------------------|--------|
|    | जयसिंह-नवघणयुद्धष्टत्तम्         | . ६५    |          | श्वरदेवप्रात्यक्ष्यम् · · · · · ·      | 68-64  |
|    | स्रनलदेच्या वाक्यानि             | ६५      |          | कुमारपालस्य जैनधर्माङ्गीकरणम्          | ८६     |
|    | रैवतकोद्धारप्रबन्धः              | ह्य     |          | मित्रवाहडकारितशत्रुञ्जयोद्धारप्रवेन्धः |        |
|    | जयसिंहस्य शत्रुञ्जययात्रा        | ६६      |          | राजपितामह आम्रभटप्रबन्धः               | 66     |
|    | देवस्रिचिरतम्                    | ६६-६९   | 1        | कुमारपालाध्ययनप्रबन्धः                 | 68     |
|    | वसाह आभडप्रबन्धः                 | 90      | 1        | हरडइप्रबन्धः                           | 69     |
|    | सर्वद्श्वनमान्यताप्रबन्धः        | ७०      |          | उर्वशौशब्दप्रबन्धः                     | 80     |
|    | चणकविऋयिवणिजः प्रबन्धः           | 90      | !        | उदयचन्द्रप्रबन्धः                      | ९०     |
|    | षोडशलक्षप्रसादप्रबन्धः           |         | -        | अभस्यभक्षणप्रायश्चित्तप्रवन्धः         | ९०     |
|    | वाराहीयब्र्चप्रबन्धः             | ७१      | ;        | युकाविहारप्रबन्धः                      | 98     |
|    | उञ्झावास्तव्यग्रामणीनां प्रवन्धः | ७२      | :        | सालिगवसहि-उद्धारप्रवन्धः               | 98     |
|    | माङ्ग्रबन्धः                     | ७२      |          | बृहस्पतिप्रबन्धः                       | 98     |
|    | म्लेच्छागमनिषेधप्रबन्धः          | ७३      | İ        | आलिगप्रबन्धः                           | 98     |
|    | कोल्लापुरप्रवन्धः                | . ७३    | :        | वामराशिप्रबन्धः                        | ९२     |
|    | कौतुकीसीलणप्रवन्धः               | 98      |          | चारणयोः प्रबन्धः                       | ९२     |
|    | जयचन्द्रराज्ञा समं गूर्जरप्रधान- |         |          | तीर्थयात्राप्रबन्धः                    | ९३     |
|    | स्योक्तिप्रत्युक्तिप्रवन्धः      | ७४      |          | सुवर्णसिद्धिनिषेधप्रबन्धः              | ९३     |
|    | पापघटप्रबन्धः                    | હ્ય     |          | राजधरट्टचाहडप्रबन्धः                   | 88     |
|    | सान्तूमश्चिबुद्धिप्रबन्धः        | ७५      | 1        | कुमारपालकथितलवणप्रसादराण-              |        |
|    | वण्ठकर्मप्राधान्यप्रबन्धः        | ७५      |          | कप्रबन्धः                              | ९४     |
|    | जयसिंहस्तुतिश्लोकाः              | ७६      |          | हेमाचार्य-क्रमारपालयोर्घत्युवर्णनम्    | 94     |
|    |                                  |         |          | अजयदेवस्य राज्योपविश्वनम्              | ९६     |
|    | चतुर्थः प्रकाशः ।                |         |          | मन्त्रिकपर्हिप्रवन्धः                  | ९६     |
|    |                                  |         |          | रामचन्द्रमरणप्रबन्धः                   | ९७     |
| ٩. | कुमारपालादिप्रवन्धः              | 96-66   |          | अजयदेवमरणवर्णनम् · · · · · ·           | 90     |
|    | कुमारपालपूर्वजकथनम् · · · ·      | ७७      | }        | अजयदेवान्वयष्टत्तम्                    | ९७     |
|    | सिद्धराजकृतकदर्थनावर्णनम्        | 20      |          | वीरधवलवर्णनम् ··· ···                  | 96     |
|    | कुमारपालराज्यप्राप्तिः           |         | 9.       |                                        | # 0-1s |
|    | कुमारपाल-अणीराजयुद्धवर्णनम्      | ७९      | 30.      | वस्तुपाल-तेजःपालप्रबन्धः ९०            | 2-804  |
|    | चाहडकुमारप्रबन्धः                | -       |          | वस्तुपाल-तेजःपालयोर्जनमादि-            |        |
|    | बइकारसोलाकप्रबन्धः               |         |          | वृत्तान्तम् · · · · ·                  | ९८-९९  |
|    | आम्बद्धप्रवन्धः                  |         |          | शत्रुञ्जयादितीर्थयात्रावर्णनम्१०       | 909-0  |
|    | कुमारपाल-हेमस्र्रिसमागमवर्णनम्   | -       | <b>{</b> | अर्बुदगिरौ विमलवसहिकास्थापनम्          |        |
|    | हेमसूरिचरित्रम्                  | •       |          | शंखसुभटेन सह युद्धकरणम्                |        |
|    |                                  |         |          |                                        | -      |

|                                     | भनुक | मणिका ।                                             | 86         |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------|
| म्लेच्छपतिना सह मित्रणो मैत्री      | १०३  | लक्ष्मणसेन-उमापतिधरयोः प्रबन्धः                     | ११३        |
| अनुपमाया औदार्यवर्णनम्              | 808  | जयचन्द्रप्रबन्धः                                    | 888        |
| वीरघवल-लवणप्रसादयोः पश्च-           |      | तुङ्गसुभटप्रवन्धः                                   | ११७        |
| ग्रामसङ्घामवर्णनम् · · · · · ·      | 808  | परमर्दि-जगद्देव-पृथ्वीपतीनां प्रवन्धः               | ११८        |
| अनुपमाया मरणे तेजःपालस्य            |      | कोङ्कणोत्पत्तिप्रबन्धः                              | ११८        |
| शोकष्टत्तम् · · · · · · · · ·       | १०५  | वराहमिहिरप्रबन्धः                                   | ११९        |
| वस्तुपालस्य मृत्युवृत्तम् · · · · · | १०५  | नागार्जुनोत्पत्ति-स्तम्भनकतीर्थाव-                  |            |
| पञ्चमः प्रकादाः ।                   |      | तारप्रबन्धः<br>भर्तृहरि-उत्पत्तिप्रबन्धः            | १२०<br>१२१ |
| ११. प्रकीर्णकप्रबन्धः १०६-          | -१२८ | वैद्यवाग्भटप्रबन्धः                                 | १२२        |
| विक्रमपात्रपरीक्षाप्रबन्धः          | ७०९  | क्षेत्राघिपोत्पत्तिप्रबन्धः                         | १२३        |
| नन्दप्रबन्धः                        | 800  | वासनाप्रबन्धः • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | १२३        |
| मल्लवादिप्रबन्धः                    | 800  | क्रुपाणिकाप्रवन्धः                                  | १२३        |
| शिलादित्योत्पत्ति-रङ्कोत्पत्ति-वल-  |      | जिनपूजायां धनदप्रबन्धः                              | १२४        |
| भी भङ्ग प्रवन्धः                    | 208  | <b>ग्रन्थकारस्य</b> प्रशस्तिः                       | १२५        |
| पुञ्जराज-तत्पुत्रीश्रीमाताप्रबन्धः  | ११०  | परिशिष्टम्—कुमारपालस्य अहिं-                        |            |
| गोवर्द्धननृपप्रबन्धः                | 888  | _                                                   |            |
| युण्यसारप्रबन्धः                    | 888  | साया विवाहसम्बन्धप्रबन्धः १२६-                      | -१२८       |
| कर्मसारप्रबन्धः                     | ११२  | प्रवन्धचिन्तामणेः पद्यानुक्रमणिका १२९               | -१३६       |



#### ॥ सिंघीजेनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः॥

अस्ति बङ्गाभिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशािलनी ॥
निवसन्त्यनेके तत्र जैना ऊकेशवंशजाः । धनाढ्या नृपसदशा धर्मकर्मपरायणाः ॥
श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुभाग्यवान् । साधुवत् सचित्रित्रे यः सिंधीकुलप्रभाकरः ॥
बाल्य एवागतो यो हि कर्तुं व्यापारिवस्तृतिम् । किलकातामहापुर्या धृतधर्मार्थनिश्चयः ॥
कुशाग्रया स्वबुद्धचैव सद्दृत्त्या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मीं जातो कोट्यिपपो हि सः ॥
तस्य मृशुकुमारीति सन्नारीकुलमण्डना । पतित्रता प्रिया जाता श्रीलसौभाग्यभूषणा ॥
श्रीबहादुरसिंहाख्यः सद्दुणी सुपुत्रम्तयोः । अस्त्येष सुकृती दानी धर्मप्रियो वियां निधिः ॥
प्राप्ता पुण्यवताऽनेन प्रिया तिलकसुन्दरी । तस्याः सौभाग्यदीपेन प्रदीप्तं यद्वहाङ्गणम् ॥
श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्ति ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । सः सर्वकार्यदक्षत्वात् बाहुर्यस्य हि दक्षिणः ॥
नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तेजस्वी मध्यमः सुतः । सुनुर्वीरेन्द्रसिंहश्च किनष्ठः सौम्यदर्शनः ॥
सन्ति त्रयोऽपि सत्पुत्रा आप्तभक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मार्गानुगामिनः ॥
अन्येऽपि वहवश्चास्य सन्ति स्वस्नादिचान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धोऽयं ततो राजेव राजते ॥

#### अन्यच-

सरस्वत्यां सदासक्तो भृत्वा लक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्येप सदाचारी तचित्रं विदुपां खलु ॥ न गर्वो नाऽप्यहंकारो न विलासो न दुष्कृतिः । दृश्यतेऽस्य गृहे कापि सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥ भक्तो गृहजनानां यो विनीतः सजनान् प्रति । वन्धुजनेऽनुरक्तोऽस्ति प्रीतः पोष्यगणेष्विष ॥ देश-कालिखितज्ञोऽयं विद्या-विज्ञानपृज्ञकः । इतिहासादिसाहित्य-संस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥ समुन्नत्ये समाजस्य धर्मस्योत्कर्पहत्वे । प्रचारार्थं सुशिक्षाया व्ययत्येप धनं चनम् ॥ गत्वा समा-सित्यादो भृत्वाऽध्यक्षपदाङ्कितः । दत्त्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साह्यति कर्मठान् ॥ एवं धनेन दहेन ज्ञानंन ग्रुभनिष्ठया । करोत्ययं यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥ अथान्यदा प्रसङ्गेन स्विपतुः स्पृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चिद् विशिष्टं यः कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ पृज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानरुचिः परम् । तस्मात्तज्ज्ञानवृद्ध्यर्थं यतनीयं मया वरम् ॥ विचायेवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धारपदस्विम्ञाणां विदुपां चापि नादशाम् ॥ जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शान्तिनिकेतने । सिंधीपदाङ्कितं जैनज्ञानपीठमतिष्ठिपत् ॥ श्रीजिनविजयो विज्ञो तस्याधिष्ठातृमत्पदम् । स्वीकर्तुं प्रार्थेतोऽनेन ज्ञानोद्धारामिलापिणा ॥ अस्य सोजन्य-सोहार्द-स्थैयौदार्यादिसहुणैः । वशीभृयाति सुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥ यस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंधीकुलकेतुना । स्विपतृश्रेयसे चैषा ग्रन्थमाला प्रकाश्यते ॥ विद्वजनकृताह्वादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके जिनविजयभारती ॥

## किञ्चित् प्रास्ताविक ।

-0000

वन्धिचन्तामणि प्रनथके बारेमें जितनी ज्ञातव्य बातें हैं उन सबका निर्देश, बहुत कुछ विस्तारके साथ, हम आगेके भागोंमें—चौथे पांचवें प्रनथमें—करना चाहते हैं इस लिये यहां पर अन्य कोई विशेष वातका उद्धेख न कर, सिर्फ इस प्रनथकी प्रस्तुत आष्टित्तके जन्मका थोडासा पूर्वेतिहास बतलाना, और उसके साथ इस प्रनथके, इत: पूर्व, जो संस्करण और भाषान्तर आदि हुए हैं उनका परिचय देते हुए, जिन पुरातन हस्तलिखित पोथीयोंका आश्रय लेकर हमने इसका संशोधन और सम्पादन किया है उनका परिचय मात्र कराना आवश्यक समझते हैं।

#### प्रस्तुत आवृत्तिकी जन्मकथा.

प्रवन्धिचन्तामणि जैसे ऐतिहासिक महत्त्व रखनेवाले अनेक प्रन्थ, और ऐसे ही उपयोगी अन्यान्य अगणित ऐतिहासिक साधन, जैन भण्डारोंमें पडे पडे सड रहे हैं लेकिन उनका ठीक ठीक परिचय विद्वानोंको न मिल सकनेके
कारण वे अभी तक प्रकाशमें नहीं आये। इस वस्तुका खयाल हमें पाटणके पुरातन जैन भण्डारोंका अवलोकन करते
समय, आजसे कोई १८-२० वर्ष पहले हुआ। विद्यमान जैन साधुममूहमें जिस ज्ञाननिमग्न स्थितप्रज्ञ मुनिमूर्तिका
दर्शन और चरणस्पर्श करनेसे हमारी इस ऐतिहासिक जिज्ञासाका विकास हुआ उस यथार्थ साधुपुरुप-पूज्यपाद
प्रवर्तक श्रीमत्कान्तिविजयजी महाराज-की वात्सल्यपूर्ण प्रेरणा पाकर हमने यथाबुद्धि इस विपयमें अपना अध्ययन-अन्वेषण-संशोधन-सम्पादनादि कार्य करना शुरू किया। हमारा संकल्प हुआ कि जैन भण्डारोंमें इतिहासोपयोगी
जितनी सामग्री उपलब्ध हों उसे खोज खोज कर इकट्टी की जाय और आधुनिक विद्वन्मान्य पद्धतिसे उसका संशोधन
और सम्पादन कर प्रकाशन किया जाय। हमारे इस संकल्पमें, उक्त पूज्यवरके गुरुभक्त और ज्ञानोपासक शिष्यवर्य
श्रीमान चतुरविजयजी महाराज तथा प्रशिष्यवर श्रीमान पुण्यविजयजीकी सम्पूर्ण सहकारिना प्राप्त होने पर, हमने
उन्हीं स्वाध्यायनिरत ज्ञानतपस्वी प्रवर्तकजीके पुण्यनामसे अंकित-प्रवर्तक श्रीकान्तिविजय जैन इतिहासमाला-नामक
प्रन्थावलिका प्रारंभ किया और भावनगरकी श्री जैन आत्मानंद सभा द्वारा उसे प्रकाशित करने लगे। विज्ञप्तितिवेणी,
कृपारसकोप, शत्रुंजयतीर्थोद्धारप्रवन्ध, जैन ऐतिहासिक गूर्जर काव्यसंचय और प्राचीन जैनलेखसंग्रह इत्यादि
प्रन्थ उस समय प्रकट हुए और विद्वानोंने उनका अपूर्व ऐतिहासिक महत्त्व समझ कर उस प्रयत्नको खुव सराहा।

हमने अपना यह संशोधन कार्य, संवत् १९७१-७२ में, जब हमारा निवास बडाँदेमें था, प्रारंभ किया था। उन्हीं दिनोंमें, बडाँदा राज्यकी ओरसे प्रकाशित होने वाली 'गायकवाडस् ओरिएन्टल सीरीझ' का प्रकाशन कार्य भी शुरू हुआ था। उस सीरीझके उत्पादक स्वर्गीय साक्षरस्त्र श्रीचिमणलाल डाह्याभाई दलाल एम्. ए. हमारे घनिष्ठ मित्र थे। पाटणके जैन भण्डारोंका व्यवस्थित पर्यवेक्षण करनेमें तथा उन भण्डारोंमेंसे अलभ्य-दुर्लभ्य प्रन्थोंकी प्राप्ति करनेमें भाई दलालजीको जो यथेष्ट सुविधा मिली थी वह उक्त पूज्यप्रवर प्रवर्तकजी ही की सुकृपाका फल था। इस लिये उनका और हमारा एक प्रकारका सतीर्थ जैसा सम्बन्ध था। समानशील और समव्यसनी होनेके कारण, वे प्रतिदिन घंटों, बडाँदेके जैन उपाश्रयमें आकर वैठते-उठते और हम उनके और वे हमारे कार्यमें महयोग देते-लेते थे। इस सहयोगके परिणाममें, कितनेएक जैन ऐतिहासिक प्रन्थ 'गायकवाडस् ओरिएन्टल सिरीझ' द्वारा भी प्रकट करनेका उन्होंने निश्चय किया और उनमेंसे, मोहराजपराजय नाटक का सम्पादन कार्य उक्त पृज्यवरके प्रधानशिष्य श्रीचतुरविजयजी महाराजने, कुमारपालप्रतिबोध नामक विशाल प्राकृत प्रन्थका सम्पादन हमने और वसन्तविलास, नरनारायणानन्द, हम्मीरमदमर्दन आदि प्रन्थोंका सम्पादन कार्य स्वयं दलालजीने अपने हाथमें लिया।

नियमानुसार बडौदासे हमारा प्रस्थान हुआ और संकित्पत कार्यमें विद्धंखळता उत्पन्न हुई। 'प्राचीनजैनलेखसंब्रह द्वितीय भाग,' 'कुमारपालप्रतिबोध' और 'जैनऐतिहासिक गूर्जरकान्यसंचय' का जो कार्य अपूर्ण था वह तो किसी तरह पूरा किया गया लेकिन और विद्येप कार्य कुछ न हो सका।

उसी समय पूनाके सुप्रसिद्ध 'भाण्डारकर प्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिर' (Bhandarkar Oriental Research Institute) की स्थापना हुई। वडौदासे प्रस्थान कर हम जब बम्बईमें चतुर्मास रहे थे तब, इस 'संशोधनमन्दिर'के सुख्य उत्पादक और प्राणप्रतिष्ठापक स्वर्गीय प्रो० गुणे और श्रीमान् डॉ० बेल्वलकर आदि सज्जनोंका एक डेप्युटेशन बम्बईके जैनसमाजकी मुलासात लेनेको आया और प्रसङ्गवश हमारा परिचय पा कर उन सज्जनोंने हमको पूना आनेका निमन्नण दिया। चतुर्मासके बाद हम घूमते घूमते पूना पहुंचे। वहां उस संस्थाके उद्देश्यादिका विशेषावलोकन कर तथा उसके अधिकारमें आनेवाले राजकीय प्राचीनमन्थसङ्गहका विशाल साहित्यभण्डार-जिसमें हजारों जैन-प्रन्योंका भी समावेश होता है-का दिग्दर्शन कर उस संस्थाके विकासमें हमने भी यथाशक्ति योग देनेका प्रयक्त किया। उसके परिणाममें हमारी स्थिति पूनामें निश्चित हुई। वहां, इस प्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिरके काममें योग देनेक साथ 'भारत जैन विद्यालय' नामक संस्थाका भी एक विशाल आयतन खड़ा किया गया। सन् १९१८ में, पूनाके उक्त संशोधनमन्दिरके उपक्रमसे भारतीय पुराविदोंकी परिपद्का प्रथम अधिवेशन (First Oriental Conference) हुआ। उसमें सम्मीलित होने वाले कुल विद्याप्रिय और साहित्योपासक जैनिन्नोंको प्रेरित कर, हमने फिर अपने उसी संकल्पको कार्थमें प्रवृत्त करनेका एक नया आयोजन किया। जैन साहित्य संशोधक समिति नामक एक समिति का प्रतिष्ठापन कर कुल परिचित क्रोहिगणकी सहायतासे जैन साहित्य संशोधक नामका बृहदाकार त्रैमासिक पत्र तथा ग्रन्थमाला प्रकाशित करनेका प्रारंभ किया। परंतु यथेष्ट साहाय्यादि प्राप्त न होनेसे यथेप्सितक्रपमें वह कार्य आगे न बढ़ सका।

पूनेमें रहते समय, हमें खर्गीय लोकमान्य तिलक और महातमा गांधी आदि महापुरुषोंका भी साश्चात् परिचय हुआ और हमारे जीवनमार्गमें विशिष्ट परिवर्तन घटित हुआ । जिस वेपकी चर्याका आचरण हमने मुग्धभावसे बाल्यकाल ही में खीकृत किया था उसके साथ हमारे मनका तादात्म्य न होनेसे, हमारे मनमें, अपनी जीवनप्रवृत्तिके विषयमें एक प्रकारका बड़ा भारी आन्तरिक असन्तोष बढ़ता जाता था। अन्तरमें वास्तविक विरागता न होने पर भी केवल बाह्यवेषकी विरागताके कारण लोकों द्वारा वंदन-पूजनादिका सन्मान प्राप्त करनेमें हमें एक प्रकारकी वंचना प्रतीत होती थी। इस लिये गुरुपदके भारसे मुक्त हो कर किसी सेवक पदका अनुसरण करनेका हम मनोरथ कर रहे थे और अपनी मनोवृत्तिके अनुकूल सेवाका उपयुक्त क्षेत्र खोज रहे थे।

सन् १९२० में, देशकी मुक्तिके लिये महात्माजीने असहयोग आन्दोलनका मंगलाचरण किया और उसीके अनुसन्धानमें, राष्ट्रीय शिक्षणके प्रचार निमित्त, अहमदाबादमें गूजरातिवद्यापीठकी स्थापनाका आयोजन हुआ। मित्रोंकी प्रेरणा और महात्माजीकी आज्ञासे प्रेरित होकर हम पूनासे अहमदाबाद पहुंचे और वहां, अपनी मनोवृत्तिके अनुरूप कार्यक्षेत्र पा कर, एक सेवकके रूपमें, गूजरातिवद्यापीठकी सेवामें सम्मीलित हुए।

विद्यापीठने, अन्यान्य विद्यामन्दिरों के साथ प्राचीन साहित्य और इतिहासके अध्ययन और संशोधनके लिये पुरातत्त्वमन्दिर नामक एक विशिष्ट संस्थाका निर्माण किया और उसके मुख्य-आचार्य-पद पर हमारी नियुक्ति कर हमको अपने अमीष्ट क्षेत्रमें कार्य करनेका परम सुयोग दिया । पुरातत्त्वमंदिरके सञ्चालनमें हमें अध्यापक श्रीयुत रामनारायण पाठक, अ० श्रीरसिकलाल परीख, पंडितप्रवर श्रीसुखलालजी आदि सहृदय मित्रोंका प्रारंभ ही से हार्दिक सहचार मिला और इनके सहकार और सह्विचारसे शीघ्र ही एक पुरातत्त्वविषयक प्रन्थाविल प्रकट करनेकी योजना हाथमें ली गई। 'गूजरातपुरातत्त्व मन्दिर' एक राष्ट्रीय संस्था थी इस लिये उसका कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय दृष्टिको

हे कर निश्चित करना आवश्यक था। अत एव उस संस्थाके द्वारा ऐसे साहित्यका निर्माण और प्रकाशन करना समुचित था जो किसी एक ही सम्प्रदाय या साम्प्रदायिक साहित्यका पोषक न हो कर समूचे भारतीय संस्कृतिका पोषक हो। तदर्थ जैन, बौद्ध, वैदिक और इस्लामिक साहित्यको भी उसके कार्य क्षेत्रमें सम्मीलित किया गया और उसी दृष्टिसे पुरातत्त्वमन्दिर प्रन्थावली का प्रकाशन चाल्द् किया गया। कुछ प्रासंगिक पुस्तकोंके सम्पादनके अतिरिक्त, हमने अपने लिये तो वही पुराना संकल्पित कार्य, मुख्य रूपसे मनमें निश्चित कर रखा था; और उसीके अनुसन्धानमें सबसे पहले हमने इस प्रवन्धिचन्तामणि की एक सुसम्पादित आवृत्ति तैयार करनेका और उसके साथ, इसीकी पूर्तिरूप, प्रवन्धकोष, कुमारपालप्रवन्ध, वस्तुपालचरित्र, विमलप्रवन्ध आदि मंथ; तथा शिलालेख, ताम्रपत्र, प्रन्थप्रहास्तः-इत्यादि अन्यान्य प्रकारके गूजरातके इतिहासके साधनभूत संग्रह की संकलना करनेका उपक्रम किया।

प्रबन्धचिन्तामणिका जो संस्करण, आजसे ४५ वर्ष पहले, शास्त्री रामचन्द्र दीनानाथने प्रकाशित किया था. वह यद्यपि उस जमानेके मुताबिक ठीक था, लेकिन आधुनिक दृष्टिसे वह बहुत ही अपूर्ण और अशुद्ध है। उसकी पाठ-शक्कि ठीक नहीं है, मौलिक और प्रक्षिप्त पाठोंका उसमें कोई पृथकरण नहीं है और कई पद्योंका-विशेषकर प्राक्रत पद्योंका-रूप बड़ा विकृत कर दिया है। कुछ तो पुरातन लिपिविपयक अज्ञानता, कुछ ऐतिहासिक ज्ञानविपयक अल्प-इता. कुछ सांप्रदायिक परंपराविषयक अनिभज्ञता और कुछ प्राकृतादि भाषा विषयक अपरिचितताके कारण उनके संस्करणमें बहुतसी बृटियां रह गईं, जिससे प्रथका सुरुष्ट स्वरूप समझनेमें कठिनाई पड़ती है। इस लिये सबके पहले हमने इस प्रंथकी पाठशुद्धि करनेके लिये जैन भण्डारोंमेंसे पुरानी प्रतियां प्राप्त करनेका प्रयत्न किया। यथालभ्य प्रतियां मिल जानेपर प्रंथकी प्रेसकापी तैयार की गई और कुछ हिस्सा छपनेके लिये प्रेसमें भी दे दिया गया। छपनेका कार्य प्रारंभ हो कर प्रनथके दूसरे प्रकाश तकका हिस्सा जब मुद्रित हो चुका था, तब, कईएक कारणोंको ले कर, हमारा यूरोप जानेका इरादा हुआ। सोचा था कि वहां बैठे बैठे भी इस अंथका मुद्रणकार्य चालु रह सकेगा और युरोपसे छौटते तक अन्थ पूरा हो जायगा तो फिर तुरन्त आगेका काम प्रारंभ कर दिया जायगा। इस लिये हमने इसकी प्रतियां भी बहां (जर्मनीमें) जा कर मंगवा हीं। लेकिन यूरोपके सामाजिक और औद्योगिक वातावरणने हमारे मनको अपने आजीवन-अभ्यस्त विषयसे विचित्रत कर दिया। इन प्रानी वार्तोकी खोज-खाज करनेके वदले वहांके जो वर्तमान राष्ट्रीय. सामाजिक और औद्योगिक तंत्र हैं उनका विशेषावलोकन कर किसी एक सजीव प्रवृत्तिमें संलग्न होनेके तरंग हमारे मनमें ऊठने छगे और उसी दिशामें कुछ कार्य करनेके विचारोंसे मन व्यस्त रहने छगा। सबब इसके, वहां पर बैठ कर जो, इस प्रंथका मुद्रणकार्य समाप्त कर देनेका संकल्प यहांसे करके निकले थे, वह पूरा नहीं हो पाया।

सन् १९२९ के डीसेंबरमें हम वापस भारत आये। उस समय, लाहोर काँग्रेसके प्रोग्रामके मुताविक देशमें नये विचारोंकी क्रान्तिस्चक लहरें ऊठ रही थीं। एक तो स्वयं युरोपसे मिस्तिष्कमें कुछ नये विचार भर कर लाये थे और दूसरा यहां पर भी उसी प्रकारका भिन्नकार्यस्चक प्रक्षुट्य वातावरण घनीभूत हो रहा था। गूजरात विचापीठमें भी विचाका वातावरण न होकर सत्याग्रही युद्धका ही वातावरण गृंज रहा था। इस लिये इस प्रनथके, उस अधूरे पडे हुए कार्यको तत्काल हाथमें लेनेकी कोई इच्छा नहीं होती थी। आखिरमें सत्याग्रह-संग्राम छिड ही गया और देशके सब ही सेवकोंकी तरह, हम भी यथाक्रम ६ मासके लिये नासिकके शान्तिदायक समाधिविधायक कारागरमें जा पहुंचे। सचमुच ही नासिकके सेंट्रल जेलखानेमें जो चित्तकी शान्ति और समाधि अनुभूत की वह जीवनमें अपूर्व और अलभ्य वस्तु थी। वह जेलखाना, हमारे लिये तो एक परम शान्त और शुचि विद्या-विहार वन गया था। उसकी स्मृति जीवनमें सबसे बडी सम्पत्ति मालूम देती है। स्वनामधन्य सेठ जमनालालजी वजाज, कर्मवीर श्रीनरीमान, देशप्रेमी सेठ श्रीरणछोडभाई, साहित्यकधुरीण श्रीकन्हेयालाल मुंशी आदि जैसे परम सज्जनोंका घनिष्ठ सम्बन्ध रहनेसे और सबके साथ कुछ न कुछ विद्या-विद्यक चर्चा ही सदैव चलती रहनेसे, हमारे मनमें वे ही

पुराने साहित्यिक संकल्प, वहां फिर सजीव होने लगे। सहवासी मित्रगण भी हमारी रुचि और शक्तिका परिचय प्राप्त कर, हमको उसी संकल्पित कार्यमें विशेष भावसे लगे रहनेकी सलाह देने लगे। मित्रवर श्रीमुंशीजी, जो गूज-रातकी अस्पिताके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं और जो गूजरातके पुरातन गौरवको आबाल-गोपाल तक हृदयंगम करा देनेकी महती कला-विभूतिसे भूषित हैं, उनका तो हृढ आप्रह ही हुआ कि और सब तरंग छोड़ कर वही कार्य करने ही से हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। अन्यान्य घनिष्ठ मित्रोंका भी यही उपदेश हमें वहां बैठे बैठे वारंवार मिलने लगा और जेलखानेसे मुक्त होते ही हमें वही अपने पुराने बही-खाते टटोलनेकी आहा। मिलने लगी।

संवत् १९८६ के विजयादशमीके दिन, मित्रवर श्रीमुंशीजीके साथ ही हमें जेळसे मुक्ति मिली। हम बम्बई हो कर अहमदाबाद पहुंचे। यद्यपि जेळखानेके उक्त वातावरणने मनको इस कार्यकी तरफ बहुत कुछ उत्तेजित कर दिया था, तो भी देशकी परिश्चितिका चाल्र क्षोभ, रह रह कर मनको अस्थिर बनाता रहता था। अखिरमें श्रीमान् बाबू बहादुरसिंहजी सिंघीका, शान्तिनिकेतन आ कर जैन साहित्यके अध्ययन-अध्यापनकी व्यवस्था हाथमें लेनेका आग्रह पूर्ण आमंत्रण मिल्रनेसे, और हमारे सदैवके सहचारी परमवन्धु पण्डित प्रवर श्रीमुखलालजीकी भी तद्विपक वैसी ही आज़ा होनेसे, हम शान्तिनिकेतन आ पहुंचे। यहां विश्वभारतीके ज्ञानमय वातावरणने हमारे मनको एकदम उसी ज्ञानोपासनामें फिर स्थिर कर दिया और हमारी जो वह चिर संकल्पित भावना थी, उसको यथेष्ट समुत्तेजितकर दिया। साथ ही में, उस संकल्पको कार्यमें परिणत होनेके लिये, जिस प्रकारकी मनःपूत साधन-सामग्रीकी अपेक्षा, हमारे मनमें गृढ भावसे रहा करती थी, उससे कहीं अधिक ही विशिष्ट सामग्री, सचरित्र, दानशील, विद्यानुरागी श्रीमान् बहादुर-सिंहजी सिंघीके उत्साह, औदार्थ, सौजन्य और सौहार्द द्वारा प्राप्त होती देख कर, हमने बडे आनन्दसे इस सिंघी जैन ज्ञानपीठके संचालनका भार उठाना स्वीकार किया।

यद्यपि, प्रारंभमें हमने इस स्थानका, जैनवाङ्मयका अध्ययन-अध्यापन करानेकी दृष्टिसे ही स्वीकार किया; लेकिन हमारे मनस्तलमें तो वही पुराना संकल्प दृदा हुआ होनेसे, यहां पर स्थिर होते ही, वह संकल्प फिर सहसा मूर्ति-मान होकर हमारे हृद्यांगणमें नाचने लगा, और वही पुरानी ऐतिहासिक-सामग्री, जिसको हमने आज तक, मुँजीकी पुँजीकी तरह बड़े यन्नसे संचित रख कर बन्दी बना रखी है, हमारे मानसचक्षुके आगे खड़ी हो कर, कटाक्षपूर्ण टक-टकी लगा कर ताकने लगी। हमारा व्यसनी मन फिर इस कामके लिये पूर्ववत् ही लालायित और उत्सुक हो उठा।

प्रसङ्ग पाकर हमने अपने ये सब विचार ज्ञानपीठके संस्थापक श्रीमान् बहादुरसिंह बाबूसे कह सुनाये; और 'ज्ञानपीठ'के साथ एक 'प्रनथमाला'मी स्थापित कर जैन साहित्यके रत्नतुल्य विशिष्ट प्रंथोंको, आदर्शरूपसे तैयार कर—करवा, प्रसिद्धिमें लानेका प्रयन्न होना चाहिए, इस वारेमें सहज भावसे प्रेरणा की गई। इन बातोंको सुनते ही सिंघी-जीने, उसी क्षण, बड़े औरार्थके साथ, अपनी सम्पूर्ण सम्मति हमें प्रदान की और ऐसी 'प्रंथमाला' के प्रारंभ करनेका और उसके लिये यथोचित द्रव्यव्यय करनेका यथेष्ट उत्साह प्रकट किया। इसके परिणाममें, सिंघीजीके खर्गीय पिता साधुचरित श्रीमान् डालचन्दजी सिंघीकी पुण्यस्मृति निमित्त इस सिंघी जैन प्रनथमाला का प्रादुर्भाव हो कर, आज इसका यह प्रथम 'मणि'—केवल'मणि' ही नहीं 'चिन्तामणि'—पाठकोंके करकमलमें समर्पित हो रहा है।

#### इस ग्रंथके पूर्व संस्कारणादिका परिचय.

विदेशीय विद्वानोंमें, सबसे पहले इस प्रन्थका परिचय, किन्लॉक फार्बस साहबको हुआ जिन्होंने गूजरातके इति-हासका रासमाला नामक सबसे पहला और अनेक बातोंमें अपूर्व प्रन्थ लिखा। रासमाला के लिये ऐतिहासिक सामग्री इकट्टी करनेका उपक्रम, जब फार्बस साहबने शुरू किया तब, प्रारम्भही में उन्हें वीरचन्द भण्डारी नामक एक शिक्षित जैन गृहस्थका अमूल्य सहकार मिल गया, जिसकी सहायतासे उन्हें गूजरातके पाटणके किसी जैनयतिजीके पास, प्रस्तुत प्रनथकी एक प्रति प्राप्त हो गई। रासमालाके पूर्वभागके प्रणयनमें प्रबन्धिचन्तामणिसे बहुत कुछ सहायता ली गई है इतना ही नहीं लेकिन उसका सारा ही सारभूत ऐतिहासिक कलेवर प्रायः इसी प्रन्थके आधार पर खड़ां किया गया है।

फार्बस साहबको जो पोथी पाटणसे मिली थी वह उन्होंने बम्बईकी 'फार्बस साहित्य सभा'को भेंट दे दी लेकिन पीछेसे वह पोथी वहांसे छप्त हो गई। वम्बई सरकारने जब, अपना पुरातन साहित्यके अन्वेपण और संग्रह-करणका कार्य शुरू किया, तब डॉ० व्युत्हर और प्रो० पीटर्सनको इस प्रन्थकी प्राप्ति करनेकी बडी उत्कंठा हुई। बहुत कुछ परिश्रम करनेके बाद, सन् १८७४ में भटनेरके जैनप्रन्थभण्डारमें; इस प्रन्थकी १ प्रति डॉ० व्युत्हरके देखनेमें आई, जिसकी तुरन्त नकल करवा कर उन्होंने लंडनकी इन्डिया ऑफिम लाईब्रेरीको भिजवा दी। सन् १८८५ में, प्रो० पीटर्सनको इसकी १ प्रति प्राप्त हुई जिसके बारेमें, उन्होंने, अपनी पुस्तकविषयक खोज बाली दूसरी रीपोर्ट (ए० ८६-८७) में इस प्रकार, इस पर, उल्लेख किया है-

"इस प्रकार जल्दीमें किये गए इन उहेखोंके अंतमें, कहना चाहिए कि-वर्षके आखिरी भागमें, मेरुनुङ्गरचित प्रवन्धचिन्तामणि प्रंथकी १ प्रति प्राप्त करनेमें में सफल हुआ हूं। यह महत्त्वका ऐतिहासिक प्रन्थ बडा उपयोगी है। अपने प्रन्थसंग्रहमें इस प्रन्थकी वृद्धि करनेका बहुत समयसे हमारा प्रयत्न रहा।" इत्यादि।

यह प्रति बम्बई सरकारके प्रन्थसंप्रहमें-जो वर्तमानमें, पूनाके भांडारकर प्राच्यविद्यासंशोधन मंदिरमें, सुरक्षित है-अद्यापि विद्यमान हैं।

इसके सिवा, डॉ॰ ब्युल्हरको एक और प्रति, ऊमाशंकर याज्ञिक नामके गूजरातके किसी शास्त्री द्वारा प्राप्त हुई, जिसकी भी नकल करवा कर, उन्होंने उक्त इन्डिया ऑफिस लाइब्रेरीमें भिजवा दी।

पीटर्सन साह्ब द्वारा प्राप्त हुई उक्त पूनावाली प्रतिको देखकर, गूजरातके पं० रामचन्द्र दीनानाथ शास्त्रीको, जो पीटर्सन साह्बके निरीक्षणमें सहायक रूपसे काम करते थे, इस प्रन्थको मुद्रित कर प्रकाशित करने की इच्छा हुई। प्रयत्न करनेसे उनको, उक्त प्रतिके सिवा, दो-तीन अन्य प्रतियां भी जैन उपाश्रयोंमेसे मिल गईं थीं जिनका आश्रय ले कर उन्होंने आपना संस्करण, विक्रम संवत् १९४४ में, प्रकट किया। रामचन्द्र शास्त्रीने इस प्रन्थका गूजराती भाषान्तर भी तैयार किया और उसको भी सं० १९४५ में छपवाकर प्रसिद्ध किया।

इतिहासकी दृष्टिसे इस मंथका बड़ा महत्त्व होनेसे, इसका इंग्रेजी भाषामें अनुवाद करनेकी आवश्यकता डॉ॰ ब्युल्हरको माल्लम दी; इस लिये उन्होंने, संस्कृत मंथोंके इंग्रेजीमें अनुवाद करनेवाले सिद्धहस्त विद्वान् प्रो॰ सी. एच्. टॉनी. एम्. ए. को, इसका अनुवाद करनेकी प्रेरणा की । तदनुसार टॉनी साहवने बडे उत्साहसे इस मंथका सम्पूर्ण इंग्रेजी अनुवाद तैयार किया, और कलकत्ताकी एसियाटिक सोसायटी ऑव वंगालने उसे प्रकाशित किया।

टॉनी साहबका मुख्य आधार, उक्त रामचन्द्र शास्त्रीद्वारा प्रकाशित आवृत्ति पर ही रहा, परंतु उन्होंने उपर्युक्त डॉ॰ व्युल्हरवाली तथा प्रो॰ पीटर्सनवाली हस्तलिखित प्रतियोंका भी कुछ कुछ पुनरूपयोग किया और कहीं कहीं ठीक अर्थानुसन्धान प्राप्त करनेकी चेष्टा की। टॉनी साहबके मुकाबलेमें, रामचन्द्र शास्त्रीका गूजराती भाषान्तर सर्वथा निरूपयोगी और असम्बद्धप्राय मालूम देता है।

#### प्रस्तुत आवृत्तिके सम्पादनमें प्रयुक्त सामग्री.

जिन प्रतियोंका उपयोग हमने इस आवृत्तिमें किया है उनका संकेतपूर्वक परिचय इस प्रकार है।

(१) A अहमदाबादके डेलाका उपाश्रय नामक प्रसिद्ध जैन उपाश्रयमें सुरक्षित जैन प्रंथमण्डारकी संपूर्ण प्रति । [डिब्बा नं. ३०; प्रति नं. ३४] इसको हमने A अक्षरसे संकेतित किया है । इस प्रतिके ५३ पत्र हैं जो दोनों तरफ लिखे हुए हैं। प्रतिके अन्तमें इस प्रकार संक्षिप्त पुष्पिका लेख हैं—"सं० १५०९ वर्षे फागुणसुदि ९ वार रवी प्रवन्ध 8

पठता छषी: ॥ छ ॥ र्डनमो विना [य] काय ॥" लिपिकार कोई अजैन पठता नामक मालूम देता है। लिपि जैननागरी है और अक्षर सुवाच्य तथा सुन्दर है। पाठ मी प्रायः गुद्ध है।

(२)  $^{B}$  अहमदाबादके उसी उपाश्रयकी दूसरी अपूर्ण प्रति । [ डिब्बा नं. ५१, प्रति नं. ३५ ] इसका निर्देश हमने  $^{B}$  अक्षरसे किया है। यह प्रति थोडी सी अपूर्ण है। इसके कुल ७१ पत्र हैं। अन्तके दो-एक पत्र नष्ट हो गये हैं, जिससे प्रस्तुत आवृत्तिके पृष्ठ १२१ की ५ वीं पंक्तिके प्रश्चात्से लेकर अन्ततकका प्रंथभाग इसमें अनुपलब्ध है। इस प्रतिका यह अन्तभाग प्रायः तीन सो वर्ष पहले ही नष्ट हो गया माल्म देता है। क्यों कि इसके विद्यमान अन्तके पत्र (७१) की अन्तिम पंक्तिके नीचे यह पद्य लिखा हुआ है—

संविभेनान्तिषदा तपगणपतिविजयसेनसूरीणाम् । श्रीरामविजयकृतिना चित्कोशे प्रतिरियं मुक्ता ॥

इस पद्यका अर्थ यह है कि-तपागण (तपागच्छ) पति आचार्य विजयसेनसूरिके संविम्न शिष्य श्रीरामविजयने यह प्रति ज्ञानकोश (प्रन्थभण्डार) में रक्खी।

तपागच्छीय पट्टाविलयोंके अनुसार विजयसेनसूरिका स्वर्गवास विक्रम संवत् १६७१ में हुआ, अतः उनके शिष्य रामविजय प्रायः उसी समयमें विद्यमान होने चाहिये यह स्वतः सिद्ध है।

अन्तिम पत्र अनुपलन्ध होनेसे इस प्रतिके लिखे जानेके समयके बारेमें कोई निश्चित विचार नहीं किया जा सकता; तो भी प्रतिकी स्थिति देखते हुए माल्लम होता है कि यह प्रति भी करीब ५०० वर्ष जितनी पुरानी जरूर होगी। इस प्रतिका पाठ यद्यपि अशुद्धिबहुल है; तो भी कहीं कहीं इसका लेख बहुत शुद्ध और उपयुक्त मिल जाता है। इस प्रतिका किसीने पीछेसे कहीं कहीं संशोधन भी किया है और कई जगह पत्रोंके पार्श्वभागमें कुछ स्रोकादि भी लिख दिये हैं।

- (३) P पाटणके सागरगच्छके उपाश्रयमें संरक्षित बन्धभण्डारकी संपूर्ण प्रति । पत्र संख्या ८४ । प्रथम पत्र और अन्तिम पत्रका एक-एक पार्थ बिल्कुछ कोरा । इस प्रतिका नामनिर्देश हमने P अक्षरसे किया है । अन्तमें लेखकादिका सूचन करनेवाला कोई उल्लेख नहीं है । पत्रादिकी अवस्था देखते हुए कमसेकम ३-४ सौ वर्षकी पुरानी तो यह होगी ही । लेकिन, जिस आदर्श परसे यह प्रति नकल की गई है वह आदर्श बहुत पुरातन मालूम देता है । सम्भवतः तालपत्रमय हों । क्यों कि इस प्रतिमें बहुतसी जगह विनष्टीभूत शब्दांश या पंक्लंश सूचित करनेके लिये इस प्रकारकी अक्षरशून्य रेखायें रख दीं गई है जिनका ताल्पर्य यह है कि जिस आदर्श परसे यह नकल की गई है उसमें ये शब्द जीर्ण-शीर्णादिके कारण नष्ट-अष्ट होगये होने चाहिए । इस प्रतिके पाठभेदादिके संबंधमें आगे पर लिखा गया है ।
- (४) Po पूना, भांडारकर प्राच्यविद्यासंशोधन मंदिरमें सुरक्षित, राजकीय प्रंथसंग्रह—जो पहले डेक्कन कॉलेजमें रिक्षत होनेसे, डेक्कनकॉलेज-संग्रह कहलाता था-की वह प्रति जिसका जिक्र ऊपर पीटर्सन साहबके उक्षेखके साथ हुआ है। इसका संग्रह नंबर ६१७, सन् १८८५—८६ है। पत्र संख्या ८१। इसके अन्तमें कोई लेखकादिका नाम नहीं है। प्रति बहुत पुरातन नहीं माल्यम देती। अनुमानतः २००-२५० वर्ष जितनी पुरातन होगी। इसका सूचन हमने Po अक्षरसे किया है।
- (4) D शास्त्री रामचन्द्र दीनानाथने सं० १९४४ में, बम्बईसे इस प्रथका जो संस्करण प्रकट किया उसको हमने D संज्ञासे निर्दिष्ट किया है।

Da. Db. Dc. Dd. रामचन्द्र शास्त्रीने अपने संस्करणमें मुख्यतया ऊपर नं. ४ में उक्किखित पूनावाली प्रतिका ही उपयोग किया है; लेकिन कुछ और भी बुटित और खंडित ऐसी दो-तीन प्रतियां उनको मिलीं थीं जिन परसे उन्होंने कुछ पाठभेद संम्रह करनेका अञ्यवस्थित उद्योग किया था और इन प्रतियोंकी उन्होंने A. B. C. D आदि संज्ञायें

P

प्र

ति

d

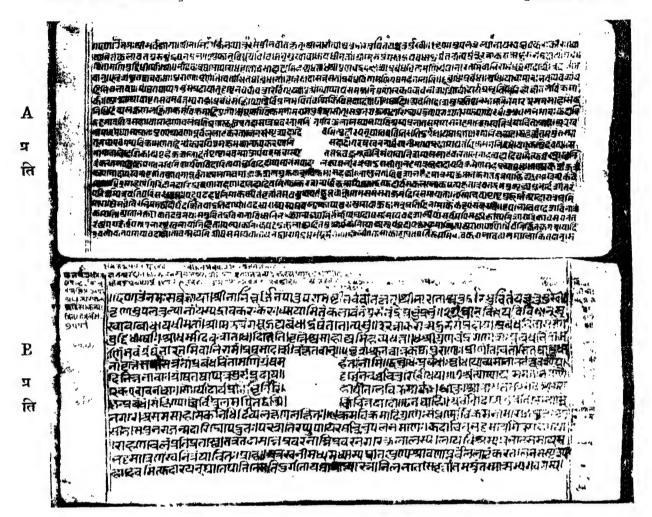

र्णिणानामा श्रासर्वे त्याश्रामा विवर्धने न्यायुद्ध रामबीजवात सन्माय न्यायुद्धि मृष्ठिम छन्न च्यु विवर्धि । जाण मृण्य कला नाय प्रस्ति न्यायुक्ष कर्णा मृण्य कला नाय प्रस्ति निर्माय क्यायुक्ष कर्णा मृण्य कला नाय प्रस्ति निर्माय क्यायुक्ष कर्णा मृण्य कर्णा मृण्य क्यायुक्ष मृण्य क्यायुक्य क्यायुक्ष मृण्य 
रधापज्ञानाष्पनातिविद्यस्य । ज्ञातिरप्पपायिर्धान्य याजसम्बद्धान्त्र । जिल्लान्य स्वायागिर्सापायस्य विद्यास्य । तत्र दामान्यवद्यामनिष्वद्यमण्डलासम्पालायविश्वम्य प्रस्तनमामसस्यात्र णग्वनित्र यावात्र व्यवस्यामध्यमध्याः । स्यपातः प्राप्त्र व्यायस्य विकासक्ष्यात्र स्वत्यात्र व्यायस्य । अस्य प्रस्तान्य स्वत्याम्य स्वत्य । स्वत्य स्व स्वत्यास्य विमानमाराज्यविकासिणमोद्यमक्षम्य सम्बन्धसम्बन्धस्य प्रस्ताणानिमदाद्यायास्य स्वतन्त्राद्ये स्वतिमाध्यस्य । स

A. B. P. प्रतिके आदि पत्र.

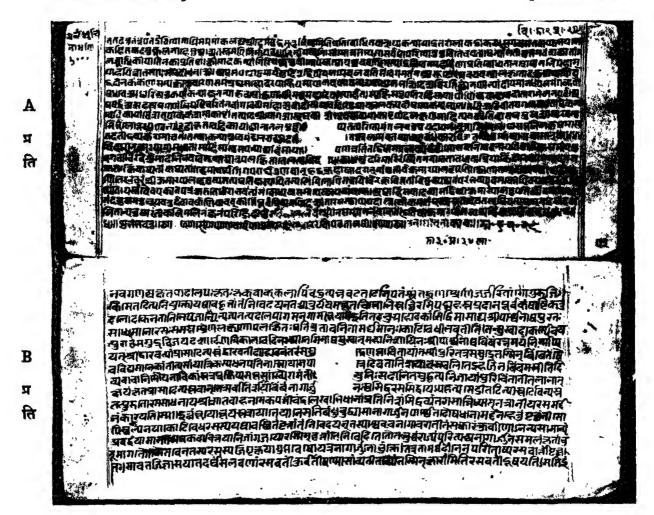

P म ति एसम्बित्यत्वितिकाम अग्रम्याक्ष्यवित्वत्वाक्ष्य स्थापक्ष्य स्थापक्ष्य स्थापक्ष्य स्थापक्ष्य स्थापक्ष्य स्थापक्षय स्थापक्ष्य स्थापक्षय स्थापक स्थापक्षय स्थापक स्यापक स्थापक स्यापक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक स

रक्खीं थीं । इन प्रतियोंके पाठोंको मी हमने कहीं कहीं संगृहीत किया है और उनका क्रमानुसार Da. Db. Dc. Dd. इत्यादि अक्षरोंसे निर्देश किया है ।

(६) Pa पाटणके संघके भण्डारकी [ डिब्बा नं. ५०, प्रति नं. ८ ] एक प्रति जिसमें सिर्फ प्रबन्धिनितामणिगत 'मुंजभोजप्रबंध'लिखा हुआ है। वास्तवमें यह प्रति है तो राजशेखरसूरिरिचत 'प्रबन्धकोष' की, लेकिन इसके अन्तमें प्रबन्धिचन्तामणिका उक्त प्रबन्ध भी लिखा हुआ है। इस प्रतिकी कुल पत्र संख्या १०५ हैं जिसमें १ से ९१ पत्र तक प्रबन्धकोष लिखा हुआ है और शेषके पत्रोंमें उक्त प्रबन्ध है। यह प्रति विक्रम संवत् १४५८ में लिखी गई थी। इसके अन्तका पुष्पिका लेख इस प्रकार है—

"इति श्रीमेरुतुङ्गाचार्यविरचिते प्रबन्धचिन्तामणौ श्रीभोजराजश्रीभीमभूपयोर्नानावदातवर्णनो नाम द्वितीयः प्रकाशः ।। छ ।। मं० ४६४ ।। श्रीः ।। छ ।। संवत् १४५८ वर्षे प्रथम भाद्रपद्युदि ११ एकाद्द्यां तिथौ बुधवारे श्रीसागर-तिलकसूरिणा स्विशिष्यपठनार्थं श्रीअणहिलपुरपत्तने प्रबन्धानि राजशेखरसूरिवरचितानि आलिलिखे ॥"

यह प्रति प्रायः सुद्ध और बहुत सुन्दर अक्षरोंमें लिखी हुई है। इसका उपयोग हमने मुंज और भोजप्रवन्धवाले भागमें किया और इसे Pa अक्षरसे सूचित किया है।

- (७) Pb पूनाके उक्त राजकीय संग्रहमें, नं. ४५०, सन् १८८२-८३, की एक प्रति है जिसमें सिर्फ इस प्रंथका द्वितीय प्रकाश-भोज-मीमभूपवर्णन नामका-लिखा हुआ है । इसके प्रान्तमें लेखक आदिका कुछ निर्देश नहीं है । अनुमान ३०० वर्ष जितनी पुरातन होगी । इसके कुल पत्र १९ हैं जिनमें १२ वां पत्र अप्राप्त है । इसका पाठ साधारण है लेकिन प्रबन्धान्तर्गत वर्णनोंका क्रम-विपर्यय और न्यूनाधिक्य बहुत अधिक पाया जाता है। इसका सूचन हमने Pb के संकेतसे किया है।
- (८) इस मन्थके आदिके दो प्रकाशवाली १ प्रति, पाटणके तपागच्छके मण्डारमें से मिली [डिब्बा नं. ५७, प्रति नं. ५७] जिसके कुल १६ पत्र हैं। यह प्रति सं० १५२० की लिखी हुई हैं। इसका अन्तिम पुष्पिका लेख इस प्रकार है—

"संवत् १५२० वर्षे श्रावणशुदि १३ दिने तपागच्छनायक श्रीलक्ष्मीसागरसूरिशिष्य पं० ज्ञानहर्षगणिपादानां सा० सोनाकेन भा० रूडी प्रमुख कुटुंबयुतेन श्रीसिद्धांतभक्त्या लिखापितं ॥ छ ॥ श्रीसंघस्य कल्याणमस्तु ॥ छ ॥ श्री: ॥"

इस प्रतिका पाठ प्रायः A आदर्शके समान है इस लिये इसको हमने कोई खास संज्ञा नहीं दी और सम्पादनमें कोई विशेष सहायता भी इससे नहीं ली गई।

- (९) पाटणके ऊपरवाले ही भण्डारमेंसे, पत्र संख्या १७ की एक प्रति [ डिज्बा नं. ६६, प्रति नं. ११२ ] जिसमें, उपर्युक्त Pa आदर्शकी समान, सिर्फ मुंज-भोजप्रबन्धका हिस्सा लिखा हुआ है । इसका पाठ मी ऊपरवाले नं. ८ में सूचित आदर्शके समान ही पाया गया; इस लिये इसका भी कोई नामनिर्देश करना आवश्यक नहीं समझा।
- (१०) प्रो० सी. एच्. टॉनीने जो इस प्रंथका इंग्रेजी भाषांतर किया है उसमें उन्होंने, मूल प्रंथके पाठका संशोधन करनेका भी कुछ प्रयत्न किया है; और शास्त्री रामचन्द्रकी मुद्रित आवृत्तिके साथ, पूनावाली P प्रतिका तथा छंडनकी इन्डिया ऑफिसकी डॉ० ब्युल्हरवाली प्रतियोंका भी उपयोग कर कुछ पाठभेद, अपनी पुस्तककी पाद-टिप्पनीयोंमें उद्धृत किये हैं। लेकिन वे सब पाठभेद प्रायः हमारे इन संगृहीत आदशोंमें आ जाते हैं इस छिये हमने उनका पृथक् संकेतके साथ कोई निर्देश करना उपयुक्त नहीं समझा।

#### प्राप्त आदर्शोंका वर्गीकरण.

इस प्रकार इमारे पास जो यह आदर्श-सामग्री उपस्थित हुई उसका परीक्षण करने पर हमें इसके ४ वर्ग माछूम दिये। १ ला वर्ग, A आदर्शका है जिसकी समानता प्राय: Po, D, Da और Dc आदर्शों पाई जाती है।

२ रा वर्ग, B आदरीका है जिसकी समानता  $D^b$  और  $D^d$  आदर्शोंके साथ है। ३ रा वर्ग,  $P^a$  और  $P^b$  का; और  $B^b$  था वर्ग,  $B^b$  का है।

इन वर्गों में पहले और दूसरे वर्गमें तो परस्पर विशेष करके कुछ शब्दों और प्रतिशब्दोंका ही पाठमेद हैं और कुछ थोडेसे पद्योंकी न्यूनाधिकता मिलती है। ३ रा वर्ग, भोजप्रबन्धवाले प्रकरणों में कुछ विशेष रूपसे भेद प्रदर्शित करता है। इसमें भी  $P_n$  आदर्शकी अपेक्षा  $P_n$  आदर्श अधिक भिन्न है। इसमें कई प्रकरण, अन्यान्य आदर्शिकी अपेक्षा आगे-पीछे लिखे हुए मिलते हैं इतना ही नहीं परंतु वे न्यूनाधिकरूपमें भी मिलते हैं।

#### P सञ्ज्ञक आदर्शकी विशेषता.

४ था वर्ग जो P आदर्शका है वह एक विषयमें सबसे मिन्नता और विशिष्टता रखता है। इस आदर्शमें सिद्धराज, क्रमारपाल, वस्तपाल-तेजपाल और अन्यान्य व्यक्तियोंके प्रशंसात्मक जो पद्यसमृह-सोमेश्वरदेव रचित कीर्तिकौ मुदी नामक काव्यमें से-तत्तत्थलों पर, उद्भत किया गया है वह अन्य किसी भी आदर्शमें उपलब्ध नहीं है। इन पद्योंकी संख्या कोई सब मिला कर १२० है। इतनी बडी पद्यसंख्याका इसमें प्राप्त होना; और, दूसरे सब आदर्शें में उसका सर्वथा अभाव मिलना; एक बहुत बढी समस्या उपस्थित करता है। क्या ये पद्य स्वयं प्रथकारने, पहले या पीछे, उद्भुत किये हैं या किसी अन्य लेखक द्वारा ये प्रक्षिप्त हैं ?। प्रंथकार ख्वं यत्र तत्र ऐसे बहुतसे पद्योंका अवतरण करनेमें खूब अभ्यस्त हैं, यह तो, उनके इस प्रंथका अवलोकन मात्र करने ही से, निर्विवादरूपसे, मान लेना पडता है। सोमेश्वरदेवकी कीर्तिकौ मुदीमें से भी इसी प्रकार उद्भृत किये हुए दो-एक अन्य पद्योंका अवतरण, (देखो पू० ४८, और ६३) और और आदर्शोंमें भी दिखाई देनेके कारण, प्रंथकारके सन्मुख कीर्तिकौमुदी काव्य मी रखा हुआ होगा, इस बातको मान छेनेमें भी कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। तो क्या ये सब पद्य भी उन्होंने ही अवतारित किये हैं ?। अगर उन्हों ही ने किये हैं तो फिर, केवल इस आदर्शको छोड कर, और और आदर्शोमें मी ये क्यों नहीं मिलते ?। कोई विशेष साधन जब तक प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक इस प्रश्नका निश्चित उत्तर देना अशक्य है। तो भी एक अनुमान जो हमें हो रहा है उसे पाठकोंके जाननेके लिये यहां निर्दिष्ट कर देते हैं। जैसा कि हम उत्पर, इस P प्रतिका परिचय देते हुए लिख आये हैं, कि यह प्रति, जिस आदर्श परसे उतारी गई है वह आदर्श बहुत पुराना होना चाहिए। अतः आदर्शके प्राचीन होनेमें तो हमें विश्वसनीय आधार प्राप्त होता है। इस प्राचीनत्वसे हमारा अभिप्राय खयं प्रंथकारके समसामयिकत्वसे है। यदि यह प्रति, जैसा कि हम अनुमान करते हैं, ३-४ सौ वर्ष जितनी पुरानी है; तो, इसका मूल आदर्श, जो उस समय जीर्ण दशामें विद्यमान होना चाहिए, कमसे कम वह भी ३-४ सौ वर्ष जितना पुरातन होना चाहिए। यदि यह बात ठीक हो तो उस प्राचीन आदर्शका समय उतना ही पुरातन हो जायगा जितना प्रंथकार मेरुतुङ्गाचार्यका है । मेरुतुङ्गाचार्यको प्रवन्धचिन्तामणिकी रचना समाप्त किये आज ६२८-२९ वर्ष हुए। हमारे अनुमानके मुताबिक उक्त प्राचीन आदर्शको भी इतने वर्ष तो सहज हो सकते हैं। इससे हम यह अनुमान करनेके लिये अनुप्रेरित होते हैं कि, इस आदर्शका जो मूल आदर्श होगा वह स्वयं मेरुतुङ्गाचार्यका, वह आदुर्श होगा, जिसे या तो उन्होंने सबसे पहले तैयार किया हो; या सबसे पीछे तैयार किया हो। सबसे पहले तैयार करनेका तात्पर्य यह, कि पहले पहल प्रंथकारने, जब प्रंथकी रचना की, तब उन्होंने प्रसंगप्राप्त कीर्तिकौ मुदीके ये सब पद्य, प्रन्थगत वर्णनमें बहुत उपयुक्त समझकर, विपुछताके साथ उद्भृत कर छिये; लेकिन पीछेसे प्रंथका पुनः संशोधन करते समय, इतने पद्योंका, एक साथ एक ही प्रंथमेंसे उद्धरण करना मनमें ठीक न जंचा हो इस लिये उन्हें छोड कर, उस संशोधित आवृत्तिकी, और और नकछें करवाई गई हों और उन्हींका सर्वत्र प्रचार किया नया हो । वह मुख प्रथमादर्श कहीं भण्डारमें ज्यों का त्यों पष्टा रहा हो, जिसके नाशकालमें, इस विषयान P आदर्शके छेसकने उसका पुनरवतार कर, इस रूपमें, उसे चिरजीवी बना दिया हो। दूसरा विकल्प जो यह कि—या सबसे पीछे इस आदर्शकी सृष्टि हुई हो; तो उसका कारण यह हो सकता है कि पहला आदर्श जो ठीक तैयार हुआ उसकी अनेक नकलें तैयार हो कर सर्वत्र प्रचारमें आगई हों; और फिर पीछेसे, बहुत कुछ समयके बाद, प्रंथकारने पंथके कलेवरको विशेष पृष्ट बनानेके लिये, ये सब पद्य अपनी कोईएक प्रतिमें प्रविष्ट कर उसका एक नवीन और परिवर्द्धित संस्करण बनाना चाहा हो; लेकिन उसका कोई विशेष प्रचार न होकर वह ज्यों कि त्यों भण्डारहीमें पढी रही हो और उपर्युक्त अनुमानानुसार, P आदर्शके लेखकने उसका यह पुनरवतार कर लिया हो। इन दोनों विकल्पोंमेंसे कौन विकल्प विशेष बलवान हो सकता है इसके लिये भी हमें कुछ कल्पना हुई है, लेकिन उसका यहां पर विवेचन करना ज्यादह गौरवरूप हो जायगा, इस लिये आगेके भागमें यथाप्रसङ्ग उसका भी दिग्दर्शन करा दिया जायगा। इससे एक यह खास बात भी सूचित होती है, कि दोनों विकल्पोंमेंसे यदि कोईएक विकल्प भी ठीक हो सकता है, तो उस परसे, इस P आदर्शका मूलादर्श स्वयं प्रंथकारका एक आदर्श था, यह प्रमाणित हो सकता है।

इस P आदर्शकी नकल उतारने वालेने, पुरातन आदर्शकी लिपिको ठीक ठीक नहीं समझनेके कारण, अक्षरांतर करनेमें बहुत भूलें कीं हैं जिससे इसका पाठ बहुत कुछ अशुद्ध बन गया है; तो भी जहां अन्य आदर्शों में भ्रष्ट पाठ मिलता है या अयथोपयुक्त शब्द दिखाई देते हैं, वहां इस प्रतिमें बहुत शुद्ध पाठ और समुचित शब्द उपलब्ध होते हैं। यह बात भी इस आदर्शके विशिष्ट संशोधित होनेकी सूचना देती है।

#### पाठभेदोंके संग्रह करनेकी पद्धति.

पाठभेदोंके संग्रह करनेकी हमारी पद्धित यह है, कि ज्याकरण या भाषाकी दृष्टिसे जो शब्द शुद्ध माछ्म देते हैं उन्हीं शब्दोंका हम संग्रह करते हैं। सर्वथा अशुद्ध शब्दोंका या ज्याकरणकी दृष्टिसे अपरूप पाठोंका, जैसा कि पश्चिमीय विद्वान् करते रहते हैं, हम संग्रह नहीं करते। अथीनुसन्धानसे असंगत माछ्म देने पर भी यदि ज्याकरणकी दृष्टिसे शब्दप्रयोग शुद्ध माछ्म देता है तो उसे हम पाठभेदके रूपमें संगृहीत कर छेते हैं। हां, जहां कहीं पाठमें बहुत कुछ गडबडी माछ्म दे और अर्थसंगति ठीक न छगे, वहां हम, ऐसे सर्वथा अशुद्ध शब्दोंको और अष्टरूपोंको भी पूर्णरूपसे संगृहीत कर छेते हैं। देश्य विशेषनामोंके शुद्ध अशुद्ध सब ही रूपोंका संग्रह करना आवश्यक समझते हैं।

हमारे इस संस्करणमें मुख्य आधारभूत A, B और P आदर्शके आदि और अन्तके पत्रोंका हाफटोन चित्र बनाकर इस पुस्तकके साथ छगाये जाते हैं, जिससे पाठकगण, इन पुरातन आदर्शोंकी अक्षाराकृति-आदिका दर्शन मी प्रस्रक्षतया कर सकेंगे।

इस प्रंथकी सम्पूर्ण संकलना कैसी होगी; और कौन कौन भागमें क्या क्या विषय रहेंगे; इसके लिये एक पृथक् पृष्ठपर पूरा विवरण दे दिया गया है जिसके अवलोकनसे पाठकोंको आगेके भागोंका किंचित् विषय-परिचय हो सकेगा।

अन्तमें, अहमदाबादके डेलाके भण्डारके तथा पाटणके भण्डारोंके संरक्षोंका, जिनके द्वारा हमको यह सामग्री प्राप्त हो सकी है, कृतज्ञतापूर्ण उपकार मान कर, इस 'किंचित् प्रास्ताविक'को पूर्ण करते हैं।

वि॰ सं॰ १९८८, सांवत्सिरिक पर्व.

जिन विजय

## ॥ सिंघीजैनघन्थमालासम्पाद्कप्रशस्तिः॥

स्वस्ति श्रीमेदपाटाख्यो देशो भारतिश्रुतः । रूपाहेलीति सन्नाम्नी पुरिका तत्र सुस्थिता ॥ सदाचार-विचाराम्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमचतुरसिंहोऽत्र राठोडान्वयम्मिपः ॥ तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽमृत् राजपुत्रः प्रसिद्धिमान् । क्षात्रधर्मधनो यश्च परमारकुलाप्रणीः ॥ मुख-मोजमुखा भूपा जाता यस्मिन्महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥ पत्नी राजकुमारीति तस्याभृद् गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्सौजन्यमृषिता ॥ क्षित्रयाणीप्रभापूर्णा शौर्यदीप्तमुखाकृतिम् । यां दृष्ट्वेव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वयम् ॥ सृतः किसनिसिंहाख्यो जातस्तयोरतिप्रियः । रणमछ इति द्धानद् यन्नाम जननीकृतम् ॥ श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिर्भेषज्यविद्धानां पारगामी जनप्रियः ॥ श्रीदेवीहंसनामात्र राजपूज्यो यतीश्वरः । सचासीद् वृद्धिसिंहस्य प्रीतिश्रद्धास्पदं परम् ॥ वेनाथाप्रतिमप्रमणा स तत्स्तुः स्वसिन्धौ । रक्षितः, शिक्षितः सम्यक् कृतो जैनमतानुगः ॥ दौर्भाग्यातिच्छशोर्षात्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । मुग्धीभूय ततस्तेन त्यक्तं सर्वे गृहादिकम् ॥ दौर्भाग्यातिच्छशोर्षात्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । मुग्धीभूय ततस्तेन त्यक्तं सर्वे गृहादिकम् ॥

#### तथा च-

परिम्रम्याय देशेषु संसेव्य च बहुन् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा कृत्वाऽऽचारान् सुदुष्करान् ॥ ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना येन तत्त्वातत्त्वगवेषिणा ॥ अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रत्न-नूतनकालिकाः ॥ येन प्रकाशिता नैका ग्रन्था विद्वत्रशंसिताः । लिखिता बहुवो लेखा ऐतिहातथ्यगुम्फिताः ॥ यो बहुभिः सुविद्वद्भिस्तन्मण्डलैश्च सत्कृतः । जातः स्वान्यसमाजेषु माननीयो मनीषिणाम् ॥ यस तां विश्वतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । आहूतः सादरं पुण्यपत्तनात्स्वयमन्यदा ॥ धरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयशिक्षणालयः । विद्यापीठमिति ख्यातः प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥ आचार्यत्वेन तत्रोचैर्नियक्तो यो महात्मना । विद्वजनकृतस्राघे पुरातत्त्वाख्यमन्दिरे ॥ वर्षाणामष्टकं यावत् सम्भूष्य तत्पदं ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्रे यस्त्रत्संस्कृतिमधीतवान् ॥ तत आगत्य सँह्यो राष्ट्रकार्ये च सिक्तयम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तः येन स्वराज्यपर्वणि ॥ क्रमात्तस्माद् विनिर्भुक्तः प्राप्तः शान्तिनिकेतने । विश्ववन्द्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥ सिंघीपद्युतं जैनज्ञानपीठं यदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंघीश्रीडालचन्दस्य सूनुना ॥ श्रीबहादुरसिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्यर्थे निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥ प्रतिष्ठितश्च यस्तस्य पदेऽधिष्ठातृसञ्ज्ञके । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् शोधयन् जैनवाष्प्रयम् ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंधीकुलकेतुना । स्वपितश्रेयसे चैवा प्रन्थमाला प्रकारयते ॥ विद्वजनकृताह्नादा सचिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दित्वयं लोके जिनविजयमारती ॥

# श्रीमेरुतुङ्गाचार्यविरचितः

# ॥ प्रबन्धचिन्तामणिः॥

## श्रीमेरुतुङ्गाचार्यविरचितः-

# प्रबन्धचिन्तामणिः।

#### ॥ ॐ नमः सर्वज्ञायं ॥

श्रीनाभिम्जिनः पातु परमेष्ठी भवान्तकृत् । श्रीभारत्योश्चतुर्द्वारमुचितं यचतुर्मुखी ॥ १ नृणामुपलतुल्यानां यस्य द्रावकरः करः । ध्यायामि तं कलावन्तं गुरुं चन्द्रंपभं प्रभुम् ॥ २ गुम्फान्विधूय विविधानसुखबोधाय धीमताम् । श्रीमेरुतुङ्गस्तद्गचबन्धाद् ग्रन्थं तनोत्ममुम् ॥३

5

10

रक्षाकरात्सद्धुरूसम्प्रदायात्प्रबन्धचिन्तामणिमुद्दिधीर्षाः।
श्रीधर्मदेवः 'शतधोदितेतिष्टत्तेश्च' साहाय्यमिव व्यधत्त ॥ ४
श्रीगुणचन्द्रगणेशः प्रबन्धचिन्तामणि नवं ग्रन्थम् ।
भारतमिवाभिरामं प्रथमादशेंऽत्र दर्शितवान् ॥ ५
भृशं श्रुतत्वान्न कथाः पुराणाः प्रीणन्ति चेतांसि तथा बुधानाम्।
ष्ट्रतेस्तदासन्नसतां प्रबन्धचिन्तामणिग्रन्थमहं तनोमि ॥ ६
बुधैः प्रबन्धाः "खिषयोच्यमाना भवन्त्यवश्यं" यदि भिन्नभावाः।
ग्रन्थे तथाप्यत्र सुसम्प्रदायाद् दृब्धे" न चर्चा चतुरैर्विधेया॥ ७

## [ १. अथ विक्रमार्कप्रवन्धाः । ]

- अन्त्योऽप्याद्यः समजनि गुणैरेक एवावनीशः शौर्यौदार्यप्रभृतिभिरिहोर्वीतले विक्रमार्कः ।
   श्रोतुः श्रोत्रामृतसवनवत्तस्य राज्ञः प्रबन्धं संक्षिप्योचैर्विपुलमपि तं विष्मि किञ्चित्तदादौ ॥ १
- ?) तथाहि—अवन्तिदेशो सुप्रतिष्ठाननामनि नगरेऽसमसाहसैकनिधिर्दिञ्यलक्षणलक्षितो 15 "कमिविक्रमादिगुणैः सम्पूर्णो" विक्रमनामा राजपुत्र आसीत् । स पुनराजन्मदारिद्योपद्धतोऽप्य-तिनीतिपरः सन् "परःशतैरप्युपायैरर्थाननुपलभमानः" कदाचिद्गद्दमात्रमित्रसहायो" रोहणाचलं प्रति प्रतस्ये । तत्र तदासन्ने प्रवरनामनि नगरे कुलालस्यालये विश्रम्य प्रभातसमये स भद्दमात्रेण खनित्रं याचितः । प्राह-'अत्र खनीमध्यमध्यास्य प्रातः पुण्यश्रावणापूर्वं" ललाटं

<sup>1</sup> AP जीसर्व ; D ॥ ॐ नमः अर्थ ॥ जीस्तामिने नमः। 2 BTb अगरसा । 3 DP गुरुं चन्द्र । 4 B अमममुं। 5 BDa-b प्रम्यान्। 6 Da अदेवैः। 7 ADP प्रथमोपरोषकु । 8 A कृती थः D कृतेशः। 9 A नास्ति 'नवं'। 10 BP उन्न निर्मितवान् ; D प्रदर्शित ; Db बिनिर्मित । 11 AD सुवियो । 12 B अवंश्ववक्षं। 18 B अवंश्ववक्षं ; Da अवंश्ववक्षं । 14 Db उज्जयिनीपूर्वा । 15 D 'कर्म । 18 Bb क्रमविक्रमादि । 16 Db आदर्भे 'सक्कककाककापनिकयो अर्गृहरिवन्यः' एतिह्रोषणद्वयं पृष्ठपार्थभागे किस्तितमिक मुपक्रमते । 17 AB अदुतः परः शते । 18 B अर्थानुपक्रममाणः ; Db अर्थानक्षम । 19 Da-bमद्रमान्नसहायो । 20 BDa-b प्रवरनगरे । 21 B प्रव्यक्षमणपूर्व ; Db प्रव्यक्षमणपूर्व ; Db प्रव्यक्षमणाएवें ।

करतछेन' संस्पृद्य, हा दैविमत्युदीरयन् घाते पातितं सित दुर्गतो यथाप्रास्या रहानि स्रमते'। स दृत्तान्तममुं तस्मात्सम्यगवगम्य विक्रमेण तद्दैन्यं कारियतुमक्षमस्तान्युपकरणानि सहादायं रहालननार्थं खनीमध्ये प्रहारोचतं विक्रममिथद्धे—'यत् कश्चिद्वन्त्याः समागतो वैदेशिकः 'ख-गृहकुत्रालोदन्तं पृष्टो भवन्मातुः पश्चत्वमाच्छ्यो'। तत्तसबज्जश्चीनिभं वचो निशम्य ललाटं करतछेनाहत्य, हा दैविमत्युचरन् खनित्रं करतलाचिक्षेप। तेन खनित्राग्रेण विदारितायां सुवि देदीप्यमानं सपादलक्षमूल्यं रह्नं प्रादुरासीत् । 'भटमात्रस्तदादाय विक्रमेण सह प्रत्यावृत्तः। तच्छोकशङ्कराङ्कापनोदायं खनीवृत्तान्तज्ञापनपूर्वं तत्कालमेव मातुः कुश्वलस्त्रकान्। विक्रमः । सहजां लोकुभतां विस्वय भटमात्रस्य कृषा तत्कराद्रव्रमाच्छिच पुनः खनी कण्ठे प्राप्तः।

२. धिग् रोहणं गिरिं दीनदारिद्यव्रणरोहणम्"। दत्ते हा दैवमित्युक्ते रत्नान्यर्थिजनाय यः ॥ २

10 इत्युदीर्य सकललोकप्रत्यक्षं तत्रीव तद्रब्रमुत्सुज्य पुनर्देशान्तरं "परिभ्राम्यन्नवन्तिपरिसरे" प्राप्तः। पदुपटहृध्वनिमाकण्ये "वृत्तान्तमवबुध्य च तं छुप्तवान् । तेन समं स राजमन्दिरे समायातः। तसिन्नेवापृष्टे मुहुर्चे अहोरात्रप्रमिते राज्ये सचिवैरभिषिक्तो दीर्घदर्शितयेति दध्यौ-यदस्य राज्यस्य" प्रबलः" कोऽप्यसुरः" सुरो वा कुद्धः सन् प्रतिदिनमेकैकं तृपं संहरति। तृपाभावे च देशविनाशं करोति।अतो भक्ला श्रीकला वा तदनुनयः समुचित इति-नानाविधानि मध्यभो-15 ज्यानि" निर्माप्य," प्रदोषसमये चन्द्रशालायां सर्वमपि सज्जीकृत्य, निशारात्रिकावसरानन्तर-मङ्गरक्षेर्न्थिस्तत्र भारशृङ्खलायां निहित्यैल्यङ्के निजपदृदृकूलाच्छादितमुँच्छीर्षकं नियोज्य खयं प्रदीपच्छायामाश्रितः" कपाणपाणिधैर्यनिर्जितर्जंगत्रयो दिगवलोकनपरो यावदास्तेः तावन्महा-निशीथसमये वातायनदारेण प्रथमं धूमम्, ततो ज्वालाम्, ततः साक्षात्प्रेतप्रतिरूपमिव करालं वेतालमालोकितवान्। स च वुसुक्षाक्षामकुक्षिस्तानि भोज्यानि यहच्छयोपर्भंज्य, गन्धद्रव्येश्व 20 खशरीरं विलिप्य, ताम्बूलाखादनेनैं परितृष्टस्तत्र पल्यङ्के समुपविश्य श्रीविक्रमं प्राह-'रे मनुजैं! अहमग्निवेतालनामा देवराजैप्रतीहारतया प्रतीतैः प्रतिदिनमेकैकं दृपं निहैंन्मि । किं तुं तवा-नया "भक्त्या प्रीणितेन मयाऽभयदानपूर्वं तव राज्यं प्रदत्तम् । परमेतांवद्भक्ष्यभोज्यानि" मम सदैवोपढोकनीयानि"।' इत्थमुभाभ्यामपि" प्रतिपन्ने कियत्यपि गते काछे श्रीविक्रमेण राज्ञा निजमायुः पृष्टः-'नाहं वेद्मि, किं तु खखामिनं विज्ञप्यं भवन्तं ज्ञांपैयिष्यामि इत्युक्त्वा 25 गतः । पुनरन्यस्यां निश्चि समेतः-'महेन्द्रेण त्वं सम्पूर्णवर्षशतायुरादिष्ट' इति तं जगौ । स

<sup>1</sup> A करतालेन। 2 A पतिते। 3 Da समादाय; Db आदाय। 4 Da तात कश्चित्; Db देवः कश्चित्; B ततः क । 5 AD खग्हे। 6 Db आदर्शे एतसाहाक्यादमे 'भाग्येन किं न घटते यतः—

<sup>(</sup>१) यद्यपि कृतसुकृतशतः प्रयाति गिरिकन्दरान्तरेषु नरः।करकितदीपकिलका तथापि लक्ष्मीसामनुसरित ॥' प्तावानिषिकः पाटः। 7 B स भट्ट०। 8 B शोकशंकापनोदायः Da-b शोकापनोदाय। 9 AB ज्ञापना०। 10 Da विक्रमस्तदानीं । 11 Da व्रणरोपणं। 12 B ० अमस्र०। 13 D परिसरं; B ० देशपरिसरे। 14 A B तं वृत्ता०। 15 Db राज्ये; B राजा। 16 B सार्थवकः। 17 B कोपि ऽसुरः सुरो वा; P कोपि सुरो असुरो वा। 18 D 'स' नास्ति। 19 A 'शक्स्या' नास्ति; B शक्स्याशक्स्या वा; Da-b यथाशक्स्या सक्स्या वा। 20 P अक्ष्यस्त्राचाति। 21 P विभाष्यः Dc निर्माय। 22 D ० वृतस्त्रत्र। 23 AP निहितः। परुयं०। 24 A ० सुरसिषंकं। 25 AD माश्रित्य। 26 B निर्जितजयिजयो। 27 कराकवेतालं। 28 A सुज्य। 29 B ० स्वादेन। 30 B मनुष्यः P सनुष्टा। 31 P देवराजेन। 32 P विहितः। 33 BP इन्मि। 34 BP 'किंतु' नास्ति। 35 BP ऽस्यन्तमक्त्या। 36 Da-b ० एतद्०। 37 BP ० ओज्यादे। 38 BP ० नीयम्। 39 P 'अपि' नास्ति। 40 D विज्ञाप्य। 41 D विज्ञाप्य। Da विज्ञप्य। 42 D 'स्वं' नास्ति। 43 P विनानान्यक्र 'संपूर्ण' नास्ति।

राज्ञां मित्रधर्ममधिकमधिरोप्यं इत्युपरुद्धः - 'यन्मंहेन्द्रपार्श्वादेकेन हायनेन' हीनमधिकं बा वर्षश्चातं कारयेति'। स तदङ्गीकृत्य भूयोऽभ्युपेतः 'सिन्निति वाचमुवाच-'महेन्द्रेणापि न' नवनवितिनेंकोत्तरं वर्षशतं भवति'। इति निर्णये ज्ञाते, यावत्परस्मिन् दिने तद्योग्यं भक्ष्यभो- ज्यादिपाकं निष्क्रिं, हपः संग्रामसज्जो भूत्वा निश्चि तस्थौ। तावत्तत्रत्रेव रीत्या समुपागतः सन् तं द्वेतं स्मर्थे कुँद्धो राजानमधिचिक्षेप"। तयोश्चिरं 'द्वेन्द्वयुद्धे जायमाने सुकृत- इ सहायेन राज्ञा तं "पृथ्वीतस्रे पातित्त्वा, हृदि चरणमारोप्य-'इष्टं देवतं स्मरं त्यादिष्टः" स ह्यं जगी-'तंवाद्धतसाहसेनाहं' परितुष्टोऽसिं; यत्कृत्यादेशकारी अग्निवेतास्त्रनामाहं तब सिद्धः'। एवं निष्कण्टकं तस्य राज्यमजनि। इत्यं तेन" परीक्षमाकान्तदिग्वस्येन षण्णवित प्रतिद्य-तिमण्डसानि सभोगमानिन्ये"।

३. वन्यों इसी <sup>33</sup>स्फटिकघटिते भित्तिभागे स्विम्बं दृष्टा दूरात्प्रतिगज इति त्वद्द्विषां मन्दिरेषु । 10 हत्वा कोपाद्गलितरदनसं पुनर्वीक्ष्यमाणो मन्दं मन्दं स्पृश्चित करिणीशङ्कया साहसाङ्कः । ३

\*कालिदासाचैर्महाकविभिरित्थं संस्तृयमानश्चिरं प्राज्यं साम्राज्यं वुमुजे।

#### साम्प्रतमवसरायातां श्रीकालिदासंभहाकवेरुत्पत्तिं संक्षेपतो " ब्रूमः।\*

२) अवन्त्यां पुरि श्रीविक्रमादित्यराज्ञः सुता प्रियङ्गमञ्जरी। साऽध्ययनाय वैरहचिनाज्ञः पण्डितस्य समर्पिता । सा प्राज्ञतया सर्वाणि शास्त्राणि तर्त्त्पार्श्वे कियद्भिर्वासरेरधीत्य, यौवन-15 भरवर्तमाना जनकं नित्यमाराधयन्ती, कदाचिद्वसन्तसमये "वर्तमाने गवाक्षे सुत्वासनासीना, मध्यन्दिनप्रस्तावे ललाटन्तपे तपने पथि सश्चरन्तमुपाध्यायमालोक्य वातायनच्छायासु विश्वान्तं तमुवाच। परिपाकपेशालानि सहकारफलानि दर्शयन्ती तं तिल्लोलुभमवबुध्य-'अम्बिफलानि श्वीतलान्युष्णानि वा तुभ्यं रोचन्ते'-इति तद्वचनचातुरीतत्त्वमनवबुध्य 'तान्युष्णान्ये-वाभिल्षामी'ति तेनोक्ते "तदुपढीकितवस्त्राञ्चले तिर्यक् तानि मुमोच। "मृतलपाताद्रजोऽवगुण्ठि-20

 $<sup>1\</sup> B\ \text{राजा}$  ।  $2\ P$  ० धर्ममिधिरोप्य ।  $3\ AD$  ० रुष्य; Da नास्ति ।  $4\ Da$  आग्रहान्महेन्द्र ० ।  $5\ A$  नास्ति ।  $6\ AD$  'अधिकं वा' नास्ति ।  $7\ B$  नास्ति ।  $8\ A$  'सन्' नास्ति ।  $9\ AD$  'वासम्' नास्ति ।  $10\ A$  नास्ति ।  $11\ P$  नवित ० ।  $12\ B$  अतं; P पा (वा?) अतं ।  $13\ Db$  भवतीति कथितमिति ।  $14\ B$  ० भोज्यादिकं; P भोज्यादिकं पाकं ।  $15\ P$  निषेध्य ।  $16\ D$  पूर्वरीत्या ।  $17\ AD$  नास्ति; D स नृपं जगौ ।  $18\ P$  'तद्' नास्ति ।  $19\ AD$  नास्ति ।  $20\ D$  ० क्षेप च ।  $21\ B$  ० निरहन्द्र ०; P तयोर्ह्नन्द्र ० ।  $22\ B$  पृथिवी ० ।  $23\ MR$  Db आदर्शे—'आदिष्टः सन् अहो अस्य करिषटाविघट्टनैक-पंचाननस्य महत्साहसम् । यस्तिवेन किं न जायते । यतः—

<sup>(</sup>२) सस्वैकतानवृत्तीनां प्रतिज्ञातार्थकारिणाम् । प्रभविष्णुनं देवोऽपि किं पुनः प्राकृतो जनः ॥ एवं विसृद्ध्य' एसावानधिकः पाठः । 24 AD असुनाद्भुतः । 25 AD 'अहं' नास्ति । 26 P तुष्टो । 27 BP 'असि' नास्ति । 28 BP तेन राज्ञा । 29 B परि । 30 P विक्रो । 30 P विक्रो । 31 B स्वभोगतां निन्यरे । 32 P विज्ञो । 33 AD स्फुटिकः । 34 P विक्रभागे । 35 P हिस्ता । 36 P विक्षः । 37 ADP साहसाङ्क । \* एष द्वितारकान्तर्गतः पाठः ADP आवर्षेषु नोपछभ्यते । 38 P कालिदासिभिः कविभिरित्थं । 39 P राज्यं । 40 P कालिदासकवे । 41 B संक्षेपात् । 42 B विक्रमादिखसुता; P विद्यस्य सुता । 43 BP वेदगर्भनाक्षः । 44 Dd प्रदत्ता । 45 B तस्य । 46 B कियर्वासरे । 47 B योवनभरे वर्तमाने; P योवने भरे वर्तमाना । 48 P प्रवर्ते । 49 P सुसासीना । 50 व्यक्षाविद्यान्तं । 51 P तत्र छो । 52 ततः किश्चिद्परो । 53 P मृतकपतिसानि रजो ।

तिन करतलाभ्यामादाय, सं मुखमाक्तेनं तद्रजोऽपनयन्, राजकन्यया सोपहासमिनिद्येन् 'किमत्युष्णान्यम्नि वद्नवातेन' शिशिरोक्किषे?' इति तस्याः सोपहासवयसा सामर्षः स द्विजः प्राह्-'रे 'विद्राधमानिनि! गुरुवितर्भपराया भवत्याः पश्चपाल एव पतिरस्तु' इति' तच्छापं श्चत्वा तयोक्तं-'यस्तव श्रैविचत्याप्यधिकविचत्या' परमगुरुस्तमेव विवाहयिष्यामि।' सेति प्रतिज्ञात
वती। अथ श्रीविक्रमे तदुचितप्रवरवरचिन्तासमुद्रममे स पण्डितः कदाचिद्रभिल्पितवरनिवेद्रवेतस्तुकीकृतराजशासनाद्रण्यानीमवगाहमानोऽतितृष्णातरिलतः सर्वतः सर्वतोमुर्खामावात् पश्चपालमेकमालोक्य जलं याचितवान्।तेनापि 'जलाभावादुग्धं पिवे'त्युक्तवा 'करचंडी' विघेही'- त्यभिहते सर्वेष्वमिधानेषु' अभिधानमिदमश्चतचरमाकण्ये चिन्ताचान्तस्तानः सहस्तं तन्मस्तके दक्ता महिष्यास्तले निवेश्य च करचंडीसञ्ज्ञां करतलगुगलयोजनां कारयित्वा आकण्ठं । पयः पायितः। स तं मस्तकहस्तदानात् करचंडीवशेषशब्दज्ञापनाच गुरुपायं 'मन्यमानस्त्रसाः समुचितपतिमवगम्य महिषीपरिहारात्तं निजं सौधमानीय पण्मासी यावत्तद्वपुःपरिकर्मणापुर्वे" 'ॐ नमः शिवाय' इत्याशीर्वादाध्यापनं कारितः। षड्भिमासिसस्य तान्यक्षराणि कण्यपीठिस्थिनान्यवगम्य, शुभे मुहूत्तं कृतशङ्कारः स पण्डितेन नृपसभां नीतो नृपं प्रति सदभ्यस्तमाशीर्वादं सभाक्षोभवशाद् 'उशरट' इत्यक्षरेर्जगो।तस्य विसंस्थूलवचसा" विस्नितस्य ' दृपतेरसर्ती' वर्षस्यक्षाम् सं 'पण्डतः—"

४. "उमया सहितो रुद्रः शृङ्करः शृङ्गपाणिभृत् । रक्षत् त्वां महीपाल टङ्कारबलगर्वितः ॥ ४ इति विदितेन" श्लोकेन तत्पाण्डित्यगम्भीरतां वचनविस्तरेण व्याख्यातवात् । तत्प्रत्ययप्रीतेन वपतिना स" महिषीपालः खां" पुत्रीं परिणायितः । पण्डितोपिदृष्टं सर्वथा मौनमेवालम्बंमानो राजकन्यकर्यां तदेदग्ध्यजिज्ञासया नवलिखितपुस्तकस्य शोधनायोपरुद्धः । करतले पुस्तकं वि-20 न्यस्य तद्क्षराणि बिन्दुमात्रारहितानि नखच्छेदिन्यां केवलान्येव कुर्वन् राजपुत्र्या मूंखोंऽयमिति निण्णीतः । ततःप्रभृति जामातृशुद्धिरिति सर्वतः प्रसिद्धिरभृत् । कदाचित्रं चित्रभित्तौ महिषीनिवहे दिशिते सति प्रमोदात्स्वप्रतिष्टां विस्मृत्य तदाह्वानोचितानि विकृतिवचनान्युचरन्महिषीपाल इति तर्यां निश्चिक्ये । स तां तदवज्ञामाकलय्य कालिकां देवीं विद्यत्ताकृते आरराधं । पुत्रीवैषय्य भीतेन राज्ञा निशि च्छद्मना दासीं प्रहित्य, तवाहं तुष्टासीत्यभिषाय, यावत्स उत्थाप्यते विषय भीतेन राज्ञा निशि च्छद्मना दासीं प्रहित्य, तवाहं तुष्टासीत्यभिषाय, यावत्स उत्थाप्यते विश्वयभीता कालिकेव देवी प्रत्यक्षीभ्य तमनुजग्राह । तृङ्कतान्तावबोधात्प्रमुदितया राजकन्यया तत्रागलः 'अस्ति कश्चिद्वागिवशेषः' इत्यभिहिते, स तदेव कीलिदासनान्ना प्रसिद्धः

<sup>1</sup> D सा । 2 P मार्तेसः । 3 BP 'सोपहासम्' नास्ति । 4 P वदनमार्तः । 5 P दुर्विद्या । 6 B 'इति तत्' नास्ति । 7 A त्रैविधस्याप्यधिकतया; D ०प्यधिको विधातया; P ०अधिकविध्या । 8 B तिमप्ते । 9 Db ०तृषा । 10 A सर्वतो मर्मुक्याभा । D सर्वतो मूर्खाभा । 11 D करवर्षी । 12 Da अभिषानेथिवदं । 13 AD अधुतमाकर्ष । 14 AD 'ख' नास्ति । 15 AD मस्तके । 16 D विना नास्त्यन्यत्र 'मन्यमानः' । 17 D ०कमेपूर्व । 18 B विदाय नास्त्यन्यत्र । 19 B ०रथूछेन वश्वसा । 20 A तस्य नृपतेः; P तस्य विधातस्य नृपतेः । 21 Db मनित असतीं । 22 B विनान्धत्र न । 23 D पण्डितः माह । 24 B आद्र्षेऽका श्लोकस्य केवछं प्रथमः पाद एव उपकम्यते । P आद्र्षे उत्तरार्द्-मेताहकम्य – 'रश्चेतु तव राजेन्द्र टणस्कारकरं यत्रः ।'; Da-b रक्ष तावत् तव । 25 BP निवेदितेन । 26 AP हि । 27 A नास्ति । 28 A मौनमधावकम्य । 29 AP कन्यया । 30 Da अक्षरच्छेदिन्या; Dd छेबिन्या; Da नास्ति । 31 AD महिती पाछ एव । 32 AD कदाविध्यत । 33 AD नास्ति । 34 BP काळका । 35 Da-b आराधितु- श्रुपविष्टः । न श्रुके । दिनाष्टकं बातं । 36 Da-b काळका नार्द्यी दार्शी । 37 B काळकावास ।

क्रमारसम्भवप्रभृतिमहाकाव्यत्रयंषट्प्रबन्धान् रचयामास। इति कालिदासोत्पत्तिप्रबन्धः ॥ १॥

३) अन्यदां तन्नगरवास्तव्यो दान्ताभिधानश्रेष्ठी सभासंस्थितं विक्रमार्कसुपायनपाणिरूपा-गत्य प्रणामपूर्वकं विज्ञपयामास-'खामिन्! मया ग्रुभे मुहुर्त्ते प्रधानवंद्धीकिभिद्धीवलगृहं कारि-तम् । तत्र महतोत्सवेन प्रवेशः कृतः । यावद्वहं तत्र निशीथे पैल्यक्कस्थितः सुप्रजाप्रदय-स्यया तिष्ठामि, तावत्, पतामीत्याकस्मिकीं गिरं निशम्य, भयम्रान्तो मा पतेत्युदीरयंस्तदेव 5 पलायनमकार्षम् । तस्य धवलगृहस्य सम्बन्धे नैमित्तिकैः स्थपतिभिश्च यथावसरमर्हणा-दिभिः" सत्कारैर्ष्ट्रथादण्डितः । इत्यर्थे देवः प्रमाणम्' । तमुदन्तं सम्यगवधार्यं तदुक्तं तद्भवलः गृहमूल्यं लक्षेत्रयं तसी प्रदाय सन्ध्यायां सर्वावसरानन्तरं तसिन्नात्मीयीकृते सीधे श्रीविक्रमः सुखं प्रसुप्तः । तामेव पतामीति गिरमाकण्यासमसाहसिकतया सत्वरं पतेत्यदीरयन् समीपे पतितं सुवर्णपुरुषं प्राप । इत्थं [ सुवर्ण ] पुरुषसिद्धिः ॥ २ ॥

४) अथान्यसिन्नवसरे कश्चिद्वर्विघः पुरुषः करकतलोहमयक्रश्चौतरदरिद्वपुत्रको द्वाःस्यनिवे-दितो रूपं प्राह-'खामिन ! भवता नाथेन प्रथितायामवन्त्यां सर्वाण्यपि वस्तुनि सैत्वरमञ्र विकयं यान्ति लभन्ते" चेति प्रसिद्धि" बुद्ध्वाँ चतुरशीतिसंख्येषु चतुःपथेष्वहोरात्रं विकयाय द्रिपुत्रको भ्रामितोऽपि केनापि न गृहीतः । प्रत्युताहं निर्भितिः। इति नगर्या यथावस्थितं कलक्कं महाराज्ञे विज्ञप्य यथागतं वजामीत्यापृच्छन्नस्मिं'। तदैव तं महान्तं कलक्कपक्कं प्रयीः पर्या-15 लोच्य दीनारलक्षं तसी प्रदाय चपस्तं द्रिईलोहपुत्रकं कोशे निवेशयामासं । तस्यामेव निशि प्रथमयामे सुखप्रसुप्रस्यं राज्ञः समीपे गैजाधिष्ठातृदैवतम् , द्वितीययामे ह्याधिष्ठातृदैवतम् , तृती-ययामे लक्ष्मीश्चाविभ्रीय 'महाराज्ञी दारिद्यपुत्रके श्रीते नास्माकिमहावस्यातुमुचितमि'त्यापृच्छथ, राज्ञीं साहस मैं क्षी माभूदित्यनुज्ञातानि त्यानि " जग्मुः। चतुर्थयामे तु " कश्चिदुदारपुरुषो दिव्य-तेजोमयमूर्तिः प्रादुर्भूयं 'अहं सत्त्वनामा भवन्तमाएँ च्छे' इत्युदिते करतछेन तृपः कृपाणि-20 कामादाय यावदात्मघाताय व्यवस्यति तावत्तेनैव करे गृहीत्वा तुष्टोऽस्रीत्यभिघाय स्वलितः। गजाँचधिष्ठातृणि त्रीणि दैवतानि प्रत्याष्ट्रत्य दृपं प्रोचुः-'गमनसङ्केतव्याचातिना सत्त्वेन "विप्रल-ब्धानां नृपं विहाय नासाकं गमनमुचितमि'ति तान्यप्ययत्नं तस्यः।

[१] 'अथीस्तावदु गुणास्तावदु तावत्कीर्तिः सम्रज्जवला । यावत्खेलसि सत्त्व त्वं चित्तपत्तनमध्यमः(गः) ॥

[२] <sup>†</sup>राज्यं यात स्त्रियो यान्त यात श्लोकोऽपि लोकतः । न ते गमनमाजीवमनुमन्यामहे वयम ॥ इति विक्रमादित्यसत्त्वप्रबन्धः ॥ ३॥

<sup>1</sup> B कुमारसंभवमहाकान्यत्रयप्रसृतीन् पद्ः P कुमारसंभवादि पदः De अमहाकान्यप्रयन्थान् । \* प्रतस्प्रकरणसमाप्तिवास्यं ADP आदर्शेषु नोपछम्यते। 2 Dc अथान्यदा। 3 B अवरश्रेष्ठी। 4 P अपूर्व। 5 A वार्द्धकि; B वर्द्धिक। 6 B परुपंके । 7 Db ० स्थितः प्ररूपमेकमवछोक्य सुप्त० । 8 B नास्ति । 9 D सम्बन्धि । 10 P नैमित्तिक । 11 D ० सर-महीनादिभिः; Da oसरं महादानादिभिः सत्कारैश्च। 12 BP नास्ति। 13 AD सन्ध्यासर्वाo; P मध्याद्वसर्वाo। 14 A •सात्मीयकृते; B •सात्मीकृते। 15 BP सुस्त । 16 A 'समीपे' नास्ति। 17 ABD अथास्मिद्ध । 18 AD दुर्वि-धप्रकाः; P दुर्विदन्धः प्रकाः । 19 B • तरु । 20 B 'सत्वरं' नास्ति । 21 B समते; D सम्यन्ते; P सम्यते । 22 B प्रसिद्धं। 23 P श्रुरवा। 24 B ॰ पृष्क्रमानोऽसि। 25 AD 'दरिद्ध' नास्ति। 26 B संस्थापितवान्। 27 P निवायो। 28 BP प्रमुखान: 1 29 D राज्या । 30 B महाराजा । 31 B क्यान । 32 राजः । 33 B साइसस्य । 34 BP नास्ति । 35 D अत्र; AP नास्ति । 36 D भवन्तमा भवं श्रितो गन्तमाप्रच्छे । 37 A गुजाधिष्ठा । 38 ABP विप्रहुड्या ।  $39~{f A}$  व्यवसन्तु ।  $\dagger$  केवछं  ${f P}$  आदर्शे एवेमी ही श्लोकी छिसिती छम्बेते ।  $\pm {f BP}$  आदर्शे विहास नास्यत्वत्र प्रकरणसमाप्तिसचकमिदं वाक्यस ।

- 4) अथान्यसिम्नवसरे सभास्थितं श्रीविक्रमं सामुद्रिकशास्त्रवेदी कश्चिद्वैदेशिकों द्वाःस्थ-निवेदितः प्रविद्य नृपलक्षणानि निरीक्ष्यमाणः शिरोधूननपरो, 'नृपेण स विषादकारणं पृष्टः, ऊचे-'देव! त्वां सर्वापलक्षणनिधिमपि षण्णवितदेशसाम्राज्यलक्ष्मीं सुञ्जानमवेक्ष्य सामुद्रिक-शास्त्रे निवेदपरोऽभवम्। तिक्रमपि कर्बुराम्नं न पश्यामि यत्प्रभावेण त्वमपि राज्यं कुरुषे'। इति तद्वाक्यानन्तरमेव कृपाणिकामाकृष्य यावदृद्रे निधत्ते तावत्तेन 'किमेतदि'ति पृष्टः श्री-विक्रमः प्राह-'उदरं विदार्थ तव तद्विधमम्नं दर्शियष्यामी'ति वदन्, 'द्वार्त्रिशतोऽधिकमिदं सत्त्वलक्षणं तव नावगतिम'ति पारितोषिकदानपूर्वकं नृपस्तं विससर्ज। इति सत्त्वपरीक्षा प्रबन्धः ॥ ४॥
- 4) अथ "कसिश्चिद्वसरे, पैरपुरप्रवेशविद्यां निराकृताः पराः सर्वा अपि विफलाः कला 10 इति निशम्य तद्विगमाय श्रीपर्वते भैरवानन्द्योगिनः समीपे श्रीविक्रमस्तं चिरमारराध । तत्पूर्वसेवकेन केनापि द्विजातिना [ राज्ञोऽग्रे इति कथितम् यत्त्वया ] 'मां विहाय परपुरप्रवेश-विद्या गुरोनादेया।' इत्युपकृद्धो तृपो विद्यादानोद्यतं गुरुं विर्ण्ञं प्यामास-[ यत्प्रथममस्मे द्विजाय विद्या देहि पश्चान्मस्थम् । हे राजन् ] 'अयं विद्यायाः सर्वथाऽनहे' इति गुरुणोदिते, भूयोभूयः, तव पश्चात्तापो भविष्यतीत्युपदिश्य, त्रुपोपरोधात्तेन विप्राय विद्या प्रदत्ता । ततः प्रत्यावृत्तौ प्रज्ञिष्ठाविद्यानु परपुरप्रवेशविद्यानु भवनिमित्तं च राजा निजगजशरीरे आत्मानं न्यवेशयत् । तद्यथा-
  - ५. विषे शहरिके नृपो निजगजसाङ्गेऽविश्वद्विद्यया, विष्ठो भूपवपुर्विवेश, नृपतिः कीडाशुकोऽभूत्ततः ।\*
    पैक्षीगात्रनिवेशितात्मनि नृपे व्यामृश्य देव्या मृतिं नै, विष्ठैः कीर्मजीवयन् , निजतनुं श्रीविक्रमो लब्धवान् ॥५
    इत्थं श्रीविक्रमार्कस्य परपुरप्रवेशविद्या सिद्धाः । इति विद्यासिद्धिप्रबन्धः ।। ५॥

 $<sup>1\</sup> P$  आदशें 'कश्चिक्वादिविको' इत्येवंरूपोऽपपाठः।  $2\ \text{एतद}$  वाक्यस्थाने B आदशें 'नृपेणोचे सविपादं कथं त्वं पृष्टः' एतादशं वाक्यम्। 3 'देव त्वां' स्थाने D 'यत्वां'।  $4\ B$  सामुद्रशा०।  $5\ A$  करोति; D करोषि।  $6\ AD$  'एवं' नास्ति।  $7\ AD$  ०मादाय।  $8\ BP$  नास्ति।  $9\ B$  ०मझं च।  $10\ B$  ०शतोदितिमिदं।  $11\ A$  तवावगत०; D तव नोवगत०। 1 केवछं Da-B आदशेंथोः इदं वाक्यं छभ्यते।  $12\ B$  कस्मिक्वसरे।  $13\ A$  परप्रवेश।  $14\ B$  विद्या०।  $15\ P$  विद्यया विनाकृताः।  $16\ B$  वि हाय 'पराः' नास्ति।  $17\ B$  सेवकेनापि द्विजन्मना। 1 एपः पाठः  $17\ B$  सर्वे अदशें।  $17\ B$  स्वकेनापि द्विजन्मना।  $17\ B$  स्वंशिष्टः  $17\ B$  स्वंशिष्टः  $17\ B$  स्वंशिं।  $17\ B$  स्वंशिं।

<sup>\*</sup> अस्य पद्यस्य द्वितीय-तृतीययोः पादयोर्मध्ये P संज्ञके आदर्शे निम्नावतारितः कियानधिकः पाठः प्रक्षित्तो दृश्यते—
''ज्ञुकोक्तिः—(३) 'यमी किं ध्यायते ध्याने गुरवे क्रियते किम्रु । प्रतिपश्चं सतां कीदगादौ छात्राः पठन्ति किम् ॥' ॐ नमः सिद्धं ।
राज्ञी कथयति—(४) 'किं जीवियस्स चिद्धं का भजा हो इ मयणरायस्स । का पुष्फाण पहाणा परिणीया किं कुण इ बाखा ॥ सामुरह्जा इ ।
ज्ञुकोक्तिः—(५) 'निवरु प्र(?)णाण मज्ञे कामिणी हारो न हो इ रे सुद्ध्य । तक्क हिओ वि न याणिस पंष्टिय गव्वं किमुष्वहिस ॥"
23 P एवं श्रीविकमपरपुरप्रवेशविद्यासिद्धिः । 24 Da आदर्श एवेदं समाप्तिवानयं दृश्यते ।

अत्र, विद्यासिद्धिप्रवन्धानन्तरं D पुस्तकस्थस्य परिशिष्टानुसारेण किस्मिश्चिदादर्शे निम्नलिखितोवृत्तान्तोऽधिक उपलभ्यते ।

<sup>&</sup>quot;एकदा नृपो गुरुवन्दनाय गतः। तत्र वृद्धं कमपि तपस्तिनं पठन्तं वन्दयामास। तेन नाशीर्निगदिता पठनव्यप्रेण। राज्ञोकं-वृद्धः पठन् मुझलं फुलाविष्यसि ?। तदवगम्य तेन पठित्वा सूरिपदे प्राप्ते तस्यैव राज्ञः सदिस गत्वा मुझलमानाय्यालवालं विधाय श्रीऋषम-देवस्तवेन मुझलं पुष्पियत्वा गतः। तावता सिद्धसेनेनापि तदवगत्य वादाय पृष्ठे गतम् । परेण केतलारसम्रामं मजन् वृद्धवादी रुद्धः। वादं विधेहीति। तेनोकं-पुरे गम्यते, तत्र सम्या भवन्ति। पुनः प्रतिवादिनोचे-अञ्जेव वादः। अमी गोपाः सम्याः। तेऽप्याकारिताः। प्रथमं सिद्धसेनेनोपन्यासो विहितो गीर्षाणवाण्या। तद्नु वृद्धवादिना गण्ठीयकं बद्ध्वा गोपकुण्डकं विधाय प्रोचे-

- 9) 'अथान्यसिष्ठवसरे श्रीविकमो राजपाटिकायां' वर्जस्तवगरनिवासिना श्रीसङ्घेनानुगम्य-मानं बन्दिष्टन्दैः 'सर्वज्ञपुत्र' इति स्तूयमानं श्रीसिद्धसेनाचार्यमागच्छन्तमवलोक्य' सर्वज्ञ-पुत्र इति वचसा कुपितस्तत्सर्वज्ञतापरीक्षार्थं तसौ मानसं नमस्कारमकरोत् । सिद्धसेनोपि पूर्व-गतश्चतवछेनं न्यभावमवगम्य दिक्षणं पाणिमुद्दस्य धर्मलाभादीषं ददौ । न्यतिनाऽऽज्ञी-वीदहेतुं पृष्टः सन् महर्षिः-'तव मानसनमस्कारस्याज्ञीवीदः प्रदीयमानोस्ती'त्यभिहिते तज्ज्ञा- 5 नचमत्कृतेन राज्ञा तत्पारितोषिके सुवर्णकोटिव्यंतीर्यत् ।
- ८) अथान्यसिम्नवसरे राज्ञा" कोशाध्यक्षस्तस्य" दापितसुवर्णवृत्तान्तं पृष्टः प्राह्-'यद्धर्मवहि-कायां श्लोकबन्धेन मया सुवर्णदानं निहितम् ।' तथाहि-
- ६. धर्मलाभ इति प्रोक्ते द्रादुच्छितपाणये । स्रियं सिद्धसेनाय ददौ कोटिं घराघिपः ॥ ६ ततः श्रीसिद्धसेनस्र्रीन् सभायामाकार्य 'तत्सुवर्णं गृष्णतामि'ति प्रोक्ते, वृथा सुक्तस्य भोजन-10 मित्युचारपुरःसरमनेन सुवर्णदानेन कण्यस्तामवनीमनृणीकुरु इत्युपदिष्टे तत्सन्तोषपरितुष्टेन राज्ञा तदङ्गीकृतम् ।\*

(६) निव मारीयए निव चोरीयए, परदारागमण निवारीयए। थोवावि ह थोवं दईयए, इस समिग टगम्गु जाईयए॥

एवं पठित गोपा नृत्यन्ति । तैरुक्तं-अनेन जितं; त्वं किमपि न वेत्सि । ततो बृद्धवादिना पुरे गत्वा वादं विधाय जितः शिष्यो वभूव । ततः सिद्धसेनिद्वाकरेण गुरुवरणसंवाहनां विधायमानेन गुरव उक्ताः—यदि यूयमादेशं ददत तदाहमागमं संस्कृतेन करोमि । गुरुभिरुक्तं—तव महत्पापमजिन, त्वं गुरुगच्छयोग्यो न, गच्छेः । तेनोक्तं—प्रायक्षित्तं ददत । गुरुभिरुक्तं—यत्र जिनधर्मो न तत्र जिनप्रभावनां विधाय पुनः समागन्तव्यमित्यवधूतवेषेण चितः । द्वादशवर्पाणि यावदन्यत्र परिश्रम्य तदनन्तरं माळवके गृदमहाकालप्रासादे शिवाभि-मुखं चरणौ कृत्वा चरणत्राणौ द्वारकाष्टे नियोज्य सुसः । तत्र वारितोऽपि तथैव । अत्रान्तरे राज्ञाऽदिक्षकपुरुवान् प्रेषयित्वोपद्वतः । तावतान्तःपुरे रव-प्रदीपनं लक्षम् । समागत्य पृष्टः—कथं शिवस्य नमस्कारं न विद्धासि । तेनोक्तं-मम नमो असौ न सहते । विधिष्ट । तेन सक्ललोकसमक्षं—

( ७ ) प्रशान्तं दर्शनं यस्य सर्वभूताभयप्रदम् । माङ्गल्यं च प्रशस्तं च शिवस्तेन विभाव्यते ॥

इति द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशतिका कृता । तदा लिङ्गमध्यादवन्तिसुकुमालद्वात्रिंशत्यबीकारितप्रासादे श्रीपार्श्वनाथबिम्बं प्रकटीभूतं नम-स्कृतं च । असौ सहते नमस्कारम् । तदा प्रशृति गृहमहाकालोऽजनि । राजा विक्रमार्कः परमजैनोऽभूत् । सिद्धसेनोऽपि खगुरुपार्श्व समेख सुरिमद्यं प्राप्यैकदोज्जयिन्यामेव चातुर्मासकं स्थितः।"

- $1~{
  m AD}$  अथासिम्न ।  $2~{
  m B}$  पाटिकाया ।  $3~{
  m AB}$  ०मान ।  $4~{
  m AD}$  बन्दिपुत्रैः ।  $5~{
  m BP}$  श्री सर्व ।  $6~{
  m BP}$  ०मालोक्य ।  $^{\frac{3}{4}}$  अन्नान्तरे D पुस्तके निम्नलिखितं पद्यमधिकमुपलभ्यते ।
- (८) "आसे दर्शनमागते दशक्षती सम्भाषिते चायुतं यद्वाचा च इसेहमाशु भवता लक्षोऽस्य विश्राण्यताम् । निष्काणां परितोषके मम सदा कोटिर्मदाज्ञा परा कोशाषीश सदेति विक्रमनृपश्चके वदान्यस्थितिम् ॥" A आदर्शे पृष्ठस्थाधोमागे टिप्पणीरूपेणेइं पद्यं लिखितं विद्यते ।
- $8~\mathrm{D}$  पूर्वगतबल्लेन ।  $9~\mathrm{P}$  दक्षिणपा॰ ।  $10~\mathrm{B}$  अथास्मित्रः ।  $11~\mathrm{P}$  नास्ति ।  $12~\mathrm{D}$  तस्तै ।  $13~\mathrm{BP}$  नराधिपः ।  $14~\mathrm{BP}$  तस्त्र ।  $15~\mathrm{AD}$  सुवर्णेन ।
- $^*$  अत्रानन्तरे D पुस्तके निम्नावतारितानि पद्यानि विद्यन्ते । A आदर्शे अमूनि पद्यानि पृष्ठपार्श्वभागेषु टिप्पणीस्थेण छिखितानि छम्यन्ते ।
  - ( ९ ) "दिद्दञ्जिभिश्चरायातिस्तष्टित द्वारि वारितः । इस्तन्यसचतुःश्लोको यद्वागच्छतु गच्छतु ॥
  - ( १० ) दीयन्तां दश रुक्षाणि शासनानि चतुर्दश । इस्तन्यस्तचतुःश्लोको यद्वागच्छतु गच्छतु ॥
  - ( ११ ) सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्या संस्तूयसे बुधैः । नारयो छेभिरे पृष्टिं न वक्षः परयोषितः ॥
  - ( १२ ) सरस्वती स्थिता वक्त्रे कक्ष्मीः करसरोरुद्दे । कीर्तिः किं कुपिता राजन् येन देशान्तरं गता ॥
  - ( १६ ) अपूर्वेयं धनुर्विद्या भवता शिक्षिता कुतः । मार्गणीघः समभ्येति गुणो बाति दिगन्तरम् ॥

९) तस्यामेव निशि तथो वीरचर्यायां पुरि परिम्नमन् मूयो मूयस्तैलिकमुखेन पट्यमान-मिद्मश्रीपीत्।

७. अम्मीणउ' सन्देसडउ' नारय' कन्ह किह्य । प्रभातशेषां रजनीमवधीकृत्य तदुत्तरार्द्धमश्रुण्वित्तिर्विण्णो चपः सौधं प्राप्य निद्रामकरोत् । प्रत्यू-ऽषकास्टेऽवसरकृत्यानन्तरं चपेण तत्राष्ट्रतस्तैलिकस्तदुत्तरार्द्धे पृष्टः ।

बगु दालिहिहिं दुत्थियउ विलवन्थणह ग्रह्म ॥ ७ ईत्याकण्ये श्रीसिद्धसेनोपदेशं पुनरुक्तं निण्णीय पृथिवीमनृणां कर्ज्जमारे मे ।

\* [ उज्जयिन्यां राजा विक्रमादित्यो भट्टमात्रेण समं महाकाले नाटकालोकनार्थ गुप्तवेषो गतः । कालान्तिरतेन नागरिकसुतेन कार्यमाणे नाटके सूत्रधारसुखात् तद्वर्णनं श्रुत्वा राजापि नागरिकद्रव्यग्रहणाय मनसि 10 लोमं कृतवान् । पथात् कियत्कालमतिकम्य दृषितो सुख्यवेश्यागृहे भट्टमात्रपार्थात् पानीयं याचितवान् । तत्र दृद्धवेश्या प्रधानान् पुरुषान् भणित्वा तिक्रिमित्तिक्षुरसमादातुस्रपवने गता । सलकेरिक्षुदण्डान् मिन्वा तयार्द्धघटेऽप्यसम्भृते दुर्मनस्का करकं भृत्वा वेलाविलम्बेनागता । राजा दृक्षुरसे पीते भट्टमात्रेण वेलाविलम्बदौर्मनसका-रणं पृष्टा जगाद-अन्यदिने एकेन निर्मिक्षेक्षुदण्डेन सकरको घटो त्रियते । अद्य घटोपि न सम्पूरितः । तत्कारणं न झायते । भट्टमात्रेण [ पुनः ] पृष्टं यूयमेवं परिणतमतयस्तत्कारणं जानीत । ततो विचार्य निवेदयन्तु । वेश्यापि 15 वदति—पृथ्वीपतेर्मनः प्रजासु विरुद्धं जातं ततः पृथ्वीरसोपि क्षीणो जातः । इति कारणं निवेदितवती । राजापि तद्युद्धिकोशलाचमत्कृतः । स्वस्वनशयनीये सुप्त इति चिन्तितवान् —अकृतेऽपि प्रजापीडने विरुद्धचिन्तामात्रेणापि पृथ्वीरसहानिर्जाता । अतः प्रजां न पीडयिष्यामि इति कृतनिश्रयो नृप इति परीक्षणार्थं द्वितीयायां निशायां तृषामिषात्तृहे गता श्रीप्रमेव सहर्षया तयाऽऽनीतिमिक्षुरसं पीत्वा शयनीये सुप्तवान् । वेश्यापि मट्टमात्रपृष्टा राज्ञः प्रजासु द्वृष्टं मनो निवेदितवती । राज्ञाऽपि आत्मनिशावृत्तान्तं निवेद्य पुनरपि तस्य वृद्धवेश्याये परिचित्तोप-20 लक्षणतुष्टेनहारो दत्तः । इति नृपतिमनोऽनुसारी पृथ्वीरसप्रवन्धः ॥ \* ]

- १०) <sup>†</sup>अथ 'मत्सद्याः कोऽपि जैनों विपतिर्भावी'ति पृष्टे श्रीसिद्धसेनस्रिभिरिमद्धे†-८. पुत्रे वाससहस्से सयम्मि वरिसाण नवनवइ अहिए। होही कुमरनरिन्दो तुह विक्रमराय सारिच्छो।। ८
- ११) अथापरस्मिन्नवसरे जगत्यनृणीिक्रयमाणे निजौदार्यगुणेनाहंकृतिं दधानः प्रातः कीर्त्ति-स्तम्भं कारियव्यामीति चिन्तैयंस्तसिन्नेव निक्षीथे वीरचर्यया चतुष्पथान्तः परिभ्रमन् युद्ध-25 मानवृषाभ्यां त्रासितः कस्यापि दारिद्योपद्धतद्विजन्मनो जीर्णवृषभक्कटीस्तम्भमध्याह्रद्धो याव-

<sup>(</sup>१४) आहते तव निःखाने स्फुटितं रिपुहृद्घटैः । गलिते तिस्प्रयानेत्रे राजंश्वित्रमिदं महत् ॥

<sup>(</sup> १५ ) वक्त्राम्भोजे सरस्वस्थिवसति सदा शोण एवाधरस्ते बाहुः काकुरस्थवीर्यस्मृतिकरणपटुर्दक्षिणस्ते समुद्रः । वाहिन्यः पार्श्वमेताः क्षणमपि भवतो नैव मुख्यन्सभीकृणं स्वष्छेऽन्तर्मानसेऽस्मिन्कथमवनिपते तेऽन्तुपानाभिकाषः ॥

<sup>(</sup> १६ ) उरुयन्तरवाहरूयी थणपव्ययरोमरायवणगृहणे । सुरनरगणगृन्धव्या नग्गवीश्रा मयणचोरेण ॥ ९ ॥"

 $<sup>1\</sup> D$  'परि' नास्ति ।  $2\ B$  आमीणड; P अम्हीणड; D अन्मणिओ ।  $3\ A$  संदेसड ।  $4\ D$  तारय; Ta नारयाणह ।  $5\ B$  ०मिकृत्य ।  $6\ D$  जग ।  $7\ P$  दालिह् हं ।  $8\ D$  दुव्विडं; A दुश्यिउं ।  $9\ AD$  नास्ति 'इत्याकण्ये' । \* केवळं Db आवृशेंऽयं प्रवन्ध अत्र इत्यते, अन्यान्यादर्शानुसारेण सु अग्रे भोजराजप्रवन्धे एतङ्कृतान्त उपलभ्यते ।  $\dagger$  एषा द्विदण्डान्तर्गता पिक्कः B आवृशें नोपल्या ।  $10\ P$  महाजैनो ।  $11\ AD$  अथान्यस्थितः ।  $12\ B$  विन्तयत् ।  $13\ B$  ० वर्षायां ।  $14\ B$  वृषभान्यां ।

सिष्ठति तावत्तावेव वृषौ शृङ्गाग्रेण तं स्तम्भं भूयो भूयस्ताडयतः । अत्रान्तरे स विषोऽक-सान्निद्राभङ्गमासाद्याकारो शुक्रगुरुभ्यां निरुद्धं चन्द्रमण्डलमवलोक्य गृहिणीमुत्थाप्य चन्द्रमण्डलसूचितं तंत्रुपतेः प्राणसङ्करमवगम्य, 'होतव्यद्रव्याणि तदुपत्तान्तये होमार्थमुपढौकयिष्ये'' इति सावधानं चपे शृण्वति, स गृहिण्योचे—'अयं तृपः पृथिवीमनृणां कुर्वन्नपि मम कन्यासप्तकस्य विवाहाय द्रव्यमयच्छञ् शान्तिककर्मणां कथं वैयसनान्मोचयितुमुचित' इति तद्वचसा सर्वथा परिहृतगर्वस्तत्सङ्कराच्छुद्दितः कीर्त्तिस्तम्भवार्त्तां विस्तरन् राज्यं चिरं चकार । इति विक्रमार्कस्य निर्गर्वताप्रवन्धः ॥ ६॥

[ \*अथान्यस्यां निश्चि एका रजकी राज्ञा पृष्टा-वस्त्राणि विरूपाणि कथं सर्सेकतानि । तयोक्तम्-

[३] यासौ दक्षिणदक्षिणार्णववधू रेवाप्रतिस्पर्दिनी गोविन्दप्रियगोक्कलाकुलतटी गोदावरी विश्रुता। तस्यां देव गतेऽपि मेघसमये खच्छं न जातं जलं तहण्डद्विरदेन्द्रदन्तप्रश्चलप्रक्षोभितः पांश्चिमः॥

[४] रजकवधूवचनमिदं श्रुत्वा नरनाथनायकः स ददौ । खाङ्गगपृष्ठकसिहतं लक्षं भूक्षेपमात्रेण ॥

[4] चौरमागधवित्रेभ्यो रजक्ये कविताश्चर्तो । चातुःप्रहरिकं दानं दत्तं विक्रमभूभुजा ॥ ]

॥ "इति श्रीविक्रमस्यात्र विविधाः प्रबन्धा यथाश्रुतं ज्ञेयाः॥

१२) कदाचिदायुःप्रान्ते केनाप्यायुर्वेदविदा श्रीविक्रमस्य वपुरपाटवे वायसिपिशिताहारेण रोगशान्तिभवतीत्युपदिष्टे न्येण तिसन्पाके कार्यमाणे प्रकृतिन्यत्ययं विमृश्य नृप इति ज्ञापितः—15 'साम्प्रतं धर्मोषधमेव बलवत्। प्रकृतेर्विकृतिरुत्पातः। जीवितलोलुपतया लोकोत्तरां सत्त्वप्रकृति-मपहाय काकमांसमभिलषन्सर्वधा न जीवसी'ति वैद्येनाभिहितः। तं पारितोषिकदानार्धं परमार्थ-बान्धवमिति स्त्राधमानो गजतुरगकोशादिसर्वसमधिंभ्यो वितीर्ध राजलोकं नगरमाष्ट्रच्छ्य विजने कापि धवलगृहप्रदेशे तत्कालोचितलानदानदेवतार्चनपूर्वं दर्भस्रस्तराधिस्त्रो ब्रह्मद्वारेण प्राणो-त्क्रान्ति करिष्यामीति विमृशन्नकस्मादाविभूतमप्सरोगणं सं दद्शे। अञ्जलि बद्धा प्रणामपूर्वं 20 'का यूपिम'ति षृष्टे—'न वाग्विस्तराहोंऽयमवसरः, ''परमाष्ट्रच्छनायैव वयमुपागता हैत्यभिधाया-प्सरसोऽपसरन्त्यो नृपेण भूयोऽभिद्धिरे—'नवीनब्रह्मणा निर्मितानां भवतीनामद्वैतस्पवतीना-मेक्षेमेव रूपं नासया' हीनमि'ति जिज्ञासुरिस । अथ ताः ''सहस्ततालं विहस्य 'निजमेवीपराध-मस्मासु सम्भावयसी'ति ता मौनमाश्रिता नृपेणोचिरे—'स्वर्गलोकस्थितासु भवतीषु ममापराधः

<sup>1~</sup>B वृषमो । 2~B नास्ति । 3~ अत्र Db आदर्शे एतद्मे 'उपि च फणी पुच्छावलम्बेनाघोभूय कुसुमगन्धि नृपिश्सि दंशाय पुनः पुनः फूस्कुर्षेति' एतादशोऽधिकः पाटः समुपलभ्यते । 4~B 'तन्' नास्ति; P स । 5~D होकयेति । 6~AD 'अपि' नास्ति । 7~AD शान्तिकर्मे । 8~B मोच्यः स राजा तरकृत्यं कृत्वा मुचितः । 9~AD ०स्तम्भं विस्म । \* कोष्टकान्तर्गतः प्रक्लयः Db आदर्शे लम्यते । 10~AD नास्त्येपा पिक्कः । अत्र D पुस्तके निम्नलिखिता गाथा मुद्रिता लभ्यते परं सा प्रक्षिप्ता अस्ति APB आदर्शेष्वनुपलम्बत्वात् । A आदर्शे प्रष्टाधोभागे टिप्पणीरूपेण लिखिता दश्यते ।

<sup>(</sup>१७) 'कहं काउं मुकं च साहसं महलिअं च अप्पाणं । अजरामरं न पत्तं हा विक्रम हारिओ जम्मो ॥' Db सन्ज्ञक आदर्शेऽश्र निम्नलिखितोऽधिकः पाठः समुपलभ्यते—

<sup>(</sup>१८) 'स्वच्छं सज्जनचित्तवल्लघुतरं दीनार्थिवच्छीतलं पुत्रालिङ्गनवत्तथा च मधुरं बालस्य सज्जल्पवत् । पुलोशीरलवङ्गचन्दनलसन्दर्पूरपालीमिकत्पाटल्युत्पलकेतकीसुरभितं पानीयमानीयताम् ॥

<sup>(</sup>१९) यदा जीवश्र शुक्रश्र परितश्रन्द्रमण्डलम् । परिवेष्टयतस्ति राजा कष्टेन जीवति ॥' 11~D 'स्नान' स्थाने 'म्लान' शब्दः । 12~B स नृषो । 13~B अञ्जलिबद्धप्रणाम $\circ$  । 14~AD 'परं' नास्ति । 15~B इत्यप्तरसोऽभिधायापसरन्त्यो । 16~D 'एकम्' नास्ति । 17~B नासाप्रहीनं । 18~Da-b दत्तहस्त $\circ$  । 19~D 'एव' नास्ति ।

कथं सम्भाव्यत ?' इति वृपवचः प्रान्ते ताभ्यों मुख्ययां सुमुख्यांऽऽचचक्षे—'राजन् प्राक्पुण्यो-द्येन साम्प्रतं नवापि निधयस्तव 'सौधेऽवतेरुस्तद्धिष्ठात्र्यो वयम् । भवतांऽऽजन्मावधि महा-दानानि ददतेकस्येव निधेरेतावदेव व्यवकितं यावक्त्वं नासाग्रं न पश्यिसे'। इत्थं तदुक्तिमा-कर्ण्य ललाटं करतलेन स्पृशन् 'यद्यहं नवनिधीनवतीर्णान् वेद्यि तदा नवभ्यः पुरुषेभ्यस्तान्समर्प-उपामी'ति देवेनाज्ञानभावाद्वश्चितं इत्युचरंस्ताभिः 'कलो भवानेवोदार' इति प्रतिबोधितः परलोक-माप । 'ततः प्रभृति तस्य विक्रमादित्यस्य जगत्ययमधुनापि संवत्सरः प्रवक्तते'॥ ७॥

॥ श्रीविक्रमार्कस्य दाने विविधाः प्रबन्धाः॥

## [२. अथ सातवाहनप्रवन्धः।]

१३) अर्थं दाने विद्वत्तायां च श्रीसातवाहनकथा यथाश्रुतां श्रेया। तत्पूर्वभवकथा चैवं-श्रीप्रति10 ष्ठानपुरे सातवाहनभूपों राजपाटिकायां गच्छन्नगरप्रत्यासन्ननद्यां वीचिभिनीरतौरिनिक्षितं मत्स्यमेकं हसन्तमालोक्य प्रकृतेर्विकृतिरुत्पात इति भयभ्रान्तो तृपः सर्वानेर्वं विद्वग्धपुरुषान् सन्देहममुं एच्छञ् ज्ञानसागरनामानं जैनमुनिं पप्रच्छ। ज्ञानातिशयेर्वं तेन तत्पूर्वभवं विज्ञायेत्युपदिष्टम्-'यत्पुरातनभवे त्वमस्मिन्नेव पत्तने उँचिछन्नवंशः काष्टभारवाहनैकवृत्तिः अस्यामेव नद्यां
भोजनावसरे सन्निहितशिलातले सक्तृन् पयसाऽऽलोक्ष नित्यमश्नासि। कस्मिन्नप्यहिन भासोप15 वासपारणाहेतोः परे वजनतं इजनम् निमाह्यं तं सक्तुपिण्डं तस्म प्रादात्त् । तस्य पात्रदानस्यातिशयात्त्वं सातवाहननामा त्रपतिरासीः। स मुनिर्देवो जातः । तद्देवताधिष्ठानवशात्तं काष्ठभारवाहिनो जीवं त्वां वैपतितयोपलक्ष्य प्रमोदाद्यसितवान्। तत्कथासङ्गहश्चेतत्काच्यम्-

भीनानने प्रहसिते भयभीतमाह श्रीसातवाहनमृपिर्भवताऽत्र नद्याम् ।
 यत्सक्तिमर्ग्यन्तरकार्यत पारणं प्राक् देवाद्भवन्तम्रपलक्ष्य झपो जहास ॥

स श्रीसातवाहनस्तं पूर्वभववृत्तान्तं जातिस्मृत्या साक्षात्कृत्य ततःप्रभृति दानधर्ममाराधयन् सर्वेषां महाकवीनां विदुषां च सङ्ग्रहपरः चतस्रभिः खर्णकोटीभिर्गाथाचतुष्टयं कीत्वा सप्तश्रातीगाथाप्रमाणं सातवाहनाभिधानं सङ्ग्रहगाथाकोशं शास्त्रं निर्माप्य नानावदातनिधिः
सुचिरं राज्यं चकार । तद्गाथाचतुष्टयमेतद्वै । यथा—

1 B ताम्यां। 2 A मुख्या। 3 D सुमुख्यया; A नास्ति। 4 B तव प्राक्ः। 5 B 'तव सीधे' नास्ति। 6 AD भवता देवता रूपेणाजन्माः। 7 AD 'भवतीणोन्' नास्ति। 8 B देवे ज्ञानः। 9 'विश्वत' स्थाने B 'न चिंतित'।  $\dagger$  दण्डान्तर्गता पिंद्धः B भादर्शे नास्ति। 10 B दानिविधाः। 11 Db शातवाइनप्रबन्धा छिख्यन्ते। 12 A शाळवाइन। 13 BP यथाधुतं। 14 BP शातवाइननरेन्द्रो। 15 AD नीरिक्षसं। 16 B प्रकृतिविः। 17 BP सर्वानिष्। 18 BP ज्ञानिश्यात्। 19 B उच्छवः। \* अत्र वृत्तिशब्दां P Db सम्ज्ञके आदर्शे—

(२०) 'श्रहो कोऽपि दरिद्राणां दारिद्यव्याधिरद्भुतः । घृष्टिकाथेऽपि यः पीयमाने न क्षयभूरभूत् ॥' एवोऽधिकः श्लोकः उपलभ्यते ।  $20~\mathrm{AD}$  'श्रस्यां' स्थाने 'तस्यां' ।  $21~\mathrm{AD}$  जैनमुनिं मासोप० ।  $22~\mathrm{A}$  पारणहेतोः;  $\mathrm{BP}$  पारणकारणे ।  $23~\mathrm{AD}$  पुरो । 1 श्रद्य 1 श्रद्यां 'जैनमुनिं द्युः पूर्वभवे मया कसैनिश्व ददे तस्येदं फलम् । यदुक्तं—

(२१) रम्येषु वस्तुषु मनोहरतां गतेषु रे चित्त! खेदमुपयासि कथं वृथा त्वम् ।

पुण्यं कुरुष्य यदि तेषु तवास्ति वाञ्छा पुण्येविंना निह भवन्ति समीहितार्थाः ॥ इत्थं चिन्तियत्वा मुनिमाकार्यं तं सक्तुपिण्डं—' एतावान् समिधकः पाठोऽस्ति । 24~B ०माकार्यं । 25~B प्रदात् । 26~AD ज्ञाल-वाहननृपति । 27~BP एतद्वाक्यं नास्ति । 28~B देवाधिष्ठान । 29~P नास्ति । 30~BP नृपतया । 31~AD सङ्गृहश्चेवं । 32~AD 'तं' नास्ति । 33~A शाळवाहणाभि ः D शाळिवाहनाभि ः । 34~P ०कोशः । 35~P ०मिदं; B Db आदर्शे—'तद् गाथाचतुष्टयं बहुश्चतेभ्यो ज्ञेयम् ।' एवंरूप उछेसोऽस्ति । अभेतना गाथाश्च न सन्ति ।

- १०. हारो वेणीदण्डो खडुग्गलियाई तह य तालु ति । एयाई नवरि सालाहणेण दहकोडिगहियाई ॥ १
- ११. मेग्गं चिय अलहन्तों हारो पीणुत्रयाण थणयाणं । उब्बिम्बो भमइ उरे जउणानइफेणपुर्झं व ॥ २
- १२. कैसिणुजलो य रेहइ वेणीदण्डो नियम्बिबम्बिम्म । तुँह सुन्दिर सुरयमहानिहाणरक्खाभ्रयङ्गे व ॥ ३
- १३. परिओससुन्दराइं सुरएं जायन्ति जाइं सुक्खाइं । विरहाउ ताइं पियसहि खट्टग्गलियाइं कीरन्ति ॥ ४
- १४. मा जाण कीर जह चश्चलालियं पडइ पकमाइन्दं । जरदत्तणदुछलियं उच्छियतालाहलं एयं ॥ ५
- १५. ताण पुरोर्यं मरीहं कयलीथम्भाणं सरिसपुरिसाण। जे अत्तणो विणासं फलाइं दिन्ता न चिन्तन्ति ॥६
- १६. जह सरसे र्तंह सुक्के वि पायवे धरइ अणुदिणं विज्झो। उच्छंगवट्टियं निग्गुणं पि गरुर्यां न छा हिर्ते।।७
- १७. 'पढमो नेहाहारो तेहिं तिसिएहिं तहें कहिव गहीउ। पिच्छन्ति जं न अन्न तिचय आजम्म मुज्झारी।।८
- १८. सयलजणाणन्द्यरो सुक्खस्स वि एस परिमलो जस्स । तस्स नवसरसभावम्मि हुज किं चन्दणदुमस्स ॥९
- १९. क्यलितरू विञ्झगिरी नेहाहारो य चन्दणदुमो य। एयाओ नवरि सालाहणेण नैवकोडिगहियाओ ।।१०10

# [३. अथ शीलत्रते भृयराज-प्रबन्धः ।]

१४) तद्यथां— "पड्जिंशद्यामलक्षप्रमितं कन्यकुञ्जदेशे कल्याणकटकनाम्नि "राजधानीनगरे मूयराजें इति राजा राज्यं कुर्वन् कस्मिश्चित्प्रभातसमये राजपाटिकायां सञ्चरक्षेकस्मिन्सोधतले वातायनस्थितां कामपि मृगाक्षीं मृगयमाणो निजचित्तापहारापराधिनीं तामपैजिहीपुर्निजं पानीयाधिकृतपुरुषं समादिदेश। स च तां नृपसौधे समानीय कचित् सङ्केतप्रदेशे स्थापयित्वा 13 नृपं विज्ञपयामास। नृपेण च तत्रागतेन बाहुदण्डे धृता सती सा तं भूपमवादीत्— 'स्वामिन्! सर्वदेवतावतारस्य भवतो हन्त कोऽयं नीचनार्यामिभलाषः'। ततस्तद्वाक्यामृतेने वैच्छान्तका-मानलो नृपः 'काऽसी'ति तां प्रोचे। तया— 'अहं नैव दासी'त्यभिहिते 'किं तथ्यमेतदि'ति नृपादेशात् 'प्रभोदासः पानीयाधिकृतस्तस्थ पह्यहं दासानुदासीति'। तद्वार्त्तयान्तश्चमत्कृतो नृपतिः सर्वथा विलीनकामार्त्तिः सुतां मन्यमानो विसस्तं। तस्या वपुषि निजकरौ लग्ना-20 विति विचिन्त्य तिन्नग्रह्वाञ्चया निज्ञीये निजैरेव यामिकैगवाक्षप्रविष्टनरकरश्चान्त्या निजावेव सुजो निग्राह्यामास। अथ प्रत्यूषे तान् यामिकान् सचिवैनिगृह्यमाणान् निवार्य मालवमण्डले महाकालदेवपासादे गत्वा खयं देवमाराधयंस्तस्थौ। देवादेशाद्धजद्वये लग्ने सति तं मालवदेशं सान्तः पुरं तस्मै देवाय दत्त्वा तद्वक्षाधिकृतान् परमारराजपुत्रान् नियोज्य स्वयमेव तापसीं दीक्षामङ्गीचके"। इति शीलवते भू[य]राजप्रवन्धः॥ ९॥

<sup>1~</sup>A मग्तु । 2~A थणियाण । 3~Db-c उच्चिग्गो । 4~A ०पुंजु व्व । 5~A कसिण । 6~AD तह । 7~D सुयकु । 8~Dd सुरपुसु छहन्ति । 9~Db खहुग्गिआह; Dd खहुग्गिणिहाइ । 10~P जं । 11~A उज्जुय ०; P उज्ज्ञाउ । 12~P पुरोउ । 13~D मरीढं । 14~P कथिंवसंभाण । 15~A नास्ति । 16~A गुरूया । 17~P मुखन्ति । 18~Dc तहिव । 19~Db मुज्ज्ञारो । 20~A चउ ० ।  $^{\dagger}$  अन्तिमं गाथात्रिकं P आदर्शे नोपछव्यम् । 21~P नास्ति 'तद्यथा' ।

<sup>\*</sup> AD Da- $\bar{b}$  सञ्ज्ञकेष्वादशेषु एष समग्रोऽपि प्रबन्धो निम्नलिखितरूपेण संक्षिप्तात्मकतयोपलभ्यते—"पह्निशद्ग्रामलक्षप्रमिते कृत्यबुद्धे नगरे कल्याणक्रके पानीयाधिकृतिप्रयाभिलापव्यतिकरात् राजा भूयदेवो (D भूदेवो) मालवके श्रीरुद्रमहाकालमाराध्य मालवकं तसी देवाय द्वा स्वयं तापसोऽभूदिति संक्षेपः।"

<sup>22~</sup>B नाम निजराज॰; P नाम्न तद्राज॰। 23~B भूराज। 24~BP किस्मन्। 25~AD 'अप' नाम्ति। 26~B 'सा' नास्ति; Db सती। 27~P 'इंपत्' नास्ति। 28~B~Db 'तव' नास्ति। 29~BP तस्प॰। 30~Db ०स्तो। 31~BP ०सकार।

## [ ४. वनराजादिप्रबन्धः ।]

- १५) \*तस्य कन्यकुट्जस्यैकदेशो गूर्जरधिरत्री, तस्यां गूर्जरभिव वढीयाराभिधानदेशे पश्चाशरत्रामे चापोत्कटवंश्यं झोलिकासंस्यं बालकं वणनाम्नि वृक्षे निधाय तन्मातेन्धनमविनोति ।
  प्रस्तावात्तत्रायातेर्जेनाचार्येः श्रीशीलगुँणसूरिनामिभरपराह्नेऽपि तस्य वृक्षस्य छायामनमंन्तीमाछोक्य, झोलिकास्थितस्य तस्येव वालकस्य पुण्यप्रभावोऽयमिति विमृश्य, जिनशासनप्रभावकोऽयं
  भावीत्याशया वृत्तिदानपूर्वं तन्मातुः पार्श्वात्स बालो जगृहे । वीरमतीगणिन्या स बालः परिपास्यमानो गुरुभिर्दत्तवनराजाभिधानोऽष्टवार्षिको देवपूजाविनाशकारिणां मूषकाणां रक्षाधिकारे
  नियुक्तः । स तान् बाणेन निघन् गुरुभिर्निषिद्धोऽपि चतुर्थोपायसाध्यांस्तानेवं जगौ । तस्य जातके
  राजयोगमवधार्याऽयं महान्यतिरेवं भावीति निर्णीय स "तन्मातुः पुनः प्रेत्यर्पितः । मात्रा समं
  गिकस्यामपि पहिन्नुमौ स्वमातुलस्य चौरवृत्त्या वर्त्तमानस्य [सन्मानपात्रतां प्राप्तो जनपदस्यान्तरस्वलितपौक्षवृत्तिनगरग्रामसार्थाकेव....(१)। सर्वत्र धाटीप्रपात्मकरोत्।।
- १६) कदाचित् काकरग्रामे खात्रपातनपूर्वं कस्यापि व्यवहारिणो गृहे धंनं मुख्णन् देधिभाण्डे करे पतिते सत्यत्र भुक्तोऽहमिति विचिन्त्य तत्सर्वस्वं तत्रैव मुक्तवा विनिर्ययो । परिसन्नहिन तद्भगिन्या श्रीदेव्या निशि गुप्तवृत्त्या सहोद्रवात्सल्यादाहृतः । प्रष्टः-'कथं मद्गृहे प्रविद्य सर्व-15 सारं [ गृहीत्वा ] त्वया पुनरेव मुक्तम् ?' । तेनोक्तं-
  - २०. कह नाम तस्स पार्व चितिज्ञ आगए वि कोविम्म । उप्पलदलसुकुमालो जस्स घरे अल्लिओ हत्थो ॥ सापि तद्वचनमाकण्ये तच्चरित्रेण चमत्कृता भोजनवस्त्रदानादिकसुपकारं चकार । 'मम पद्दा-भिषेके भवत्येव भगिन्या तिलकं विधेयमि'ति प्रतिपेदे ।
- १७) अथान्यसिन्नवसरे तस्यें चरटवृत्त्या वर्त्तमानस्य चौरैः काप्यरण्यप्रदेशे रुद्धो जाँम्बा
  20 भिधानो विणक् तं चोरत्रयं दृष्ट्वा स्वबाणपश्चकमध्याद्वाणद्वयं भञ्जंस्तैः पृष्ट इति पाह-'भवित्रत
  याधिकं बाणद्वयं विफलिमे'त्युक्त, तदुक्तं चैलवेध्यं बाणेनाहत्य तैः परितुष्टेरात्मना सह नीतस्तै
  योधविद्याचमत्कृतेन अश्वीवनराजेन 'मम पद्याभिषेके त्वं महामात्यो भावी'त्यादिश्य विसृष्टः।
  - १८) अथ कन्यकुन्जादायातपश्चकुछेन तिदेशराज्ञः सुतायाः श्रीमहर्णैकाभिधानायाः कश्चक-सम्बन्धे पितृप्रदत्तिंग्र्जरदेशस्योद्ग्राहणकहेतवे समागतेन सेल्लभृढनराजाभिधानश्चके । षण्मासी

(२२) नक्तं दिवा न शयनं प्रकटा न चर्या स्त्रेरं न चान्नजलवस्त्रकलत्रभोगः। शंकानुजादपि सुतादपि दारतोऽपि लोकसाथापि कुरुते ननु चौर्यवृत्तिम् ॥'

प्तावान् प्रक्षिसः पाठः समुपलभ्यते । 13 देवलं B आदर्शे एव एप शब्दः । 14 B नास्ति । 15 B तहिष् । \$ एतद्द्विचिद्धाः न्तर्गतपाठस्थाने AD आदर्शे 'तया भोजनवस्न(वसु D)दानपूर्वकमुपहतो'; B आदर्शे 'स्नानभोजनवस्नदान॰' एतादशः संक्षिसः पाठः प्रपठ्यते । 16 P प्रतिपक्षम् । 17 AD नास्ति । 18 D जम्बा॰ । 19 P तसीर॰ । 20 AD 'स्व' नास्ति । 21 B 'हति' नास्ति । 22 D वरु॰ । 23 P 'तद्' नास्ति । 24 BP 'श्री' नास्ति । 25 D तादशः । 26 D महणिका॰ । 27 P ॰प्रतिपक्ष । 28 B सोह्यहदः P सहन्दि ।

<sup>\*</sup> द्वितारकान्तर्गतः पाठः AD नाम्ति । 1 Db बाण् । 2 Da शीलगणि; Db शीलगण । 3 B स्रिभः; A स्रिभंगिमिः । 4 B ॰ भवनमन्ती ॰ । 5 B 'पुण्य' नास्ति । 6 Db परिपाद्य ॰ । 7 B नास्ति । 8 D छोष्टैः; Pa बाणै । 9 AD नृपतिर्भा ॰ । 10 P 'स' नास्ति; AD 'तन्' नास्ति । 11 B समर्पितः ।  $\dagger$  एतस्कोष्टकान्तर्गतः पाठः केवछं P आदर्शे एवोपलभ्यते । 12 ॰ प्रदान ॰ ।  $\ddagger$  एतद्मे Po आदर्शे 'चौरस्वभावे छम्ने न सुस्तं कदान्विदिप । सतः—

यावदेशमुद्ग्राह्य चतुर्विशतिसंख्यान् पाँरूथकद्रम्मलक्षांस्तेजोजात्यांश्चतुःसहस्रसंख्यांस्तुरक्षमान् गृहीत्वा पुनः स्वदेशं प्रति प्रस्थितं पश्चकुलं सौराष्ट्राभिधानघाटे वनराजो निहत्य कस्मिन्नपि वननिकुक्षे तद्राजभयाद्वर्षे यावद्वसष्ट्रत्या तस्थी।

१९) अथ निजराज्याभिषेकाय राजधानीनगरनिवेदाचिकीः द्यूरां भूमिमवलोकमानः पीपलुलातडागैपाल्यां सुखनिषण्णेनं भारूयाडसाखंडसुतेनाणहिल्लनाम्ना एष्टः—'किमवलोक्यते''। 5
'नगरनिवेदायोग्या द्यूरा भूमिरवलोक्यते' इति तैः प्रधानरभिहिते, 'यदि तस्य नगरनिवेदास्य
मैन्नाम दत्ते ततस्तां सुवमावेदयामी'लिभिधाय जालिष्टक्षसमीपे गत्वा यावतीं सुवं द्याकोन
श्वा त्रासितंस्तावतीं सुवं दर्शयामास । तत्र प्रदेदो' अण हि लु पुर मिति' नाम्नी नगरं
निवेद्ययामास ।

[ अत्रान्तरे 1' आदर्शे निम्नोद्भृतानि पद्यानि लिखितानि प्राप्यन्ते—

10

- [६] कृतहारानुकारेण प्रकारेण चकास्ति यत् । सुकृतेन वृतीभूय त्रायमाणं कलेरिव ॥
- [9] चन्द्रशालासु बालानां खेलन्तीनां निशामुखे । यत्र वक्त्रश्रिया भाति शतचन्द्रं नभःस्थलम् ॥
- [८] लङ्का शङ्कावती चम्पा सकम्पा विदिशा कृशा । काशिनीशितसम्पत्तिर्मिथिला शिथिलादरा ॥
- [°] त्रिपुरी विपरीतश्रीर्मथुरा मन्थराकृतिः ! धाराप्यभूत्रिराधारा यत्र जैत्रगुणे सति ॥ युग्मम् ॥

[१०] कौरवेश्वरसैन्यस यत्पौरस्त्रीजनस च । बलाद् गांगेय-कर्णस न पत्र्याम्यहमन्तरम् ॥

15

- [११] श्रीढश्रीरलका न जातपुलका लङ्कातिशङ्काकुला, नैवाप्युजयिनी कदापि जयिनी चम्पातिकम्पान्विता । कान्ती कान्तिविभूपिता निह तथाऽयोध्याऽतियोध्याभवत् , यस्याग्रे तिदहाद्धतं विजयते श्रीनर्तनं पत्तनम्॥]
- २०) ८०२ द्वाधिकाष्टदातसंवत्सरे (AD संवत् ८०२ वर्षे वैद्याखसुदि २ सोमे) श्रीविक्रमार्कत-स्तस्य जालितरोर्म् ले पवलगृहं कारियत्वा राज्याभिषेकलग्ने काकरग्रामवास्तव्यां तां प्रतिपन्नभ-गिनीं श्रियादेवीमाहर्यं तया कृतितलकः श्रीवनराजो राज्याभिषेकं पश्चाद्यद्विद्यः कारया-20 मास । स जाम्बाभिधानो वणिग् महामात्यश्चके । पश्चासरग्रामतः श्रीदीलगुणसूरीन् सभक्ति-कमानीय धवलगृहे निजसिंहासने निवेदय कृतज्ञचूडामणितया सप्ताङ्गमपि राज्यं तेभ्यः समर्प-यंस्तैनिःस्पृहेर्भूयो भूयो निषद्धस्तैत्प्रत्युपकारबुद्ध्या तदादेद्याच्छीपार्श्वनाथप्रतिमालङ्कृतं पश्चा-सराभिधानं चैलं निजाराधकमूर्त्तिसमेतं च कारयामास । तथौ धवलगृहे कैंण्टेश्वरीप्रसादश्च कारितः।
  - २१. गूर्जराणामिदं राज्यं वनराजात्प्रभृत्यपि । जैनैस्तु स्थापितं मन्नेस्तद्द्वेषी नैव नन्दति ।।
  - २१) संव॰ ८०२ पूर्व निरुद्धं वर्ष ५९ मास २ दिन २१ श्रीवनराजेन राज्यं कृतम्। श्रीवनराजस्य सर्वायुर्वर्ष १०९ मास २ दिन २१।

<sup>1</sup> B 'बावत्' नास्ति । 2 P पारूप्यकः Db पारूपकः D रूप्यक । 3 BP चतुःसहस्रान् तुरगान् । 4 AD 'राजधानी' बास्ति । 5 P तटाक । 6 BP ०निपणो । 7 P भारुआहसांखहाः B 'सांखहा' नास्ति । 8 A किमु विछो । 9 BP 'प्रधानैः' नास्ति । 10 D नाम मम । 11 BD द्रत । 12 B बाबकेन यावतीं भुवं थाः  $^{\circ}$  पायती भूः शककेनोच्छ्राशिता । 13 AD 'प्रदेशे' नास्ति । 14 AD 'हति' नास्ति । 15 P नास्ति । 16 BD निवेश्य । 17 BP ०तरोस्तिः । 18 BP ०मास्ति । 19 BP नास्ति । 20 D नास्ति 'तत्'; A ततः । 21 P ०सहितं । 22 AD तथा तेन । 23 D ० पृहक्षि । 24 D कण्डे । 25 Db तद्देषाद् तक्ष नन्दिते ।

संवत् ८६२ वर्षे आषादसुदि ३ गुरौ अश्विन्यां सिंहलग्ने वहमाने वनराजसुतस्य श्रीयोगराजस्य राज्याभिषेकः।

[BP प्रसन्तरे—'संवत् ८०२ पूर्वं वर्ष ६० श्रीवनराजेन राज्यं कृतम्। संवत् ८६२ वर्षे श्रीयोगराजस्य राज्याभिषेकः (P श्रीजोगराजेन राज्यमलंचके)'-इसेव पाटः।]

- 5 २२) तस्य राज्ञः व्रयः क्रमाराः । अन्यस्मिन्नवसरे क्षेमराजनाम्ना क्रमारेण राजेति विज्ञप-यांचके-'देशान्तरीयस्य राज्ञः प्रवहणानि वात्यावर्त्तेन विपर्यस्तानि । अन्यवेलाकूलेभ्यः श्रीसो-मेश्वरपत्तने समागतानि । ततस्तेषु तेजिस्ततुरंगमसहस्रं दश (१००००) तथा गजानां सार्द्वाघटा संख्ययां रूप १८ । अपरवस्तूनि कोटिसंख्यया । एतावत्सर्वं निजदेशोपरि खदेशमध्ये भूत्वा सञ्चरिष्यति । यदि खाम्यादिशति तदाऽऽनीयते" इति विज्ञशेन राज्ञा तन्निषेधः कृतः ।
- 10 तदनन्तरं तैस्त्रिभिः कुमारै राज्ञो वयोवृद्धभावाद्वैकल्यमाकल्य तस्यामिष खदेशप्रान्तप्रान्तरं-भूमौ खसैन्यं सज्जीकृत्याज्ञातचौरवृत्त्या तत्सर्वमाच्छिय खिषतुरुपिनन्ये। अन्तःकुपितेन मौनावछम्बिना तेर्नं राज्ञा न किमिष तेषां प्रति "प्रत्यादिष्टम्। तत्सर्वं चपितसात्कृत्वा 'क्षेमराजकुमारेणैतत्कार्यं सुन्दरं कृतमसुन्दरं वे'ति विज्ञाो चपितर्वभाषे—'यदि सुन्दरमुच्यते तदा परखलुण्टनपातकम्; यद्यसुन्दरमिभधीयते तदा भवदीयचेत्रस्तुं विरक्तिः। अतो मौनमेव श्रेय इति
  15 सिद्धम्। श्रूयतां भवदीयप्रथमश्रे परवित्तापहृतौ निषेधहेतुः। यदा परमण्डलेषु चप्तयः
  सर्वेषामिष राज्ञां राज्यप्रशांसां कुर्वन्ति तदा गूर्जरदेशे च र ट राज्य मित्युपह्सिन्तिं। अस्पत्स्थानिपुरुषेरित्यादिखरूपं वंयं विज्ञप्तिकया ज्ञाप्यमानाः किश्चित्रिजपूर्वजवमनस्यमावहन्तो दृयामहे।
  यद्ययं पूर्वजकलङ्कः सर्वलोकहृदये विस्मृतिमावहित तदा समस्तराजपङ्क्तिषु वयमि राजशब्दं लभामहे। घनलवलो निलोलु मैर्भविद्धः स पूर्वजकलङ्क उन्मुज्ये पुनर्नवीकृतः'। तदनन्तरं
  20 राज्ञा शस्त्रागाराविजं घनुरुपानीय 'यो भवत्सु बलवान् स इदमारोपयित्व'ति समादिष्टे सर्वाभिसारेण तन्नैकेनाप्यिधरोप्यत् इति राज्ञा हेलयैवाधिज्यीकृत्याभिद्धे—
- २२. आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां वृत्तिच्छेदोऽनुजीविनाम् । पृथक्शय्या च नारीणामशस्त्रो वघ उच्यते ॥ इति नीतिशास्त्रोपदेशात् आज्ञाभङ्गादस्मास्त्रशस्त्रवधकारिषु पुत्रेषु को दण्ड उचितः । अतो राज्ञा प्रायोपवेशनपूर्वकं विंशत्यधिकवर्षशते पूर्णे चिताप्रवेशः कृतः । अनेन राज्ञा भद्यारिकाश्री- 25 योगीश्वरीप्रासादः कृतः ।
  - २३) अनेन (योगराजनाम्ना) राज्ञा वर्ष ३५ राज्यं कृतम्। सं०८९७ पूर्वं वर्ष २५ श्रीक्षेमराजेन राज्यं कृतम्। सं०९२२ पूर्वं वर्ष २९ श्रीभूयडेन राज्यं कृतम्। अनेन श्रीपत्तने भूयडेश्वरप्रासादः कारितः।

 $<sup>1~{</sup>m AD}$  'राज्ञः' नास्ति ।  $2~{
m A}$  सार्द्धघरा; D सार्द्धगती ।  $3~{
m B}$  संख्यायां ।  $4~{
m D}$  'रूप १८' नास्ति ।  $5~{
m B}$  'भूस्ता' नास्ति ।  $6~{
m BP}$  तदादीयते ।  $7~{
m P}$  •बृद्धताभा ।  $8~{
m B}$  मान्तरमान्तभू ः  ${
m A}$  मान्तमान्तभू ः  ${
m D}$  मान्तभू ः  $1~{
m PD}$  'स्व' नास्ति ।  $10~{
m AD}$  'तेन' नास्ति ।  $11~{
m P}$  'प्रति' नास्ति ;  ${
m B}$  मित्तपस्यादिष्टं;  ${
m D}$  मित्तपस्यादि हृतं ।  $12~{
m AD}$  चेतस्ते ।  $13~{
m P}$  •हस्मन्तः ।  $14~{
m AD}$  'स्थान' नास्ति ।  $15~{
m AD}$  'वयं' नास्ति ।  $16~{
m AD}$  पूर्वज ।  $17~{
m PD}$  'कोभ' नास्ति ।  $18~{
m AD}$  उत्सुज्य ।  $19~{
m B}$  •धिकृत्याभिद्धे ।  $20~{
m P}$  द्वजन्मनां ।  $21~{
m D}$  'आज्ञाभङ्गा॰' नास्ति ।  $22~{
m BP}$  द्वजः कः ।  $23~{
m BP}$  विद्यास्याधिकं ।  $24~{
m BP}$  आद्दों एषा पङ्किनीस्ति ।

सं० ९५१ पूर्वे श्रीवैरसिंहेन वर्ष २५ राज्यं कृतम्। सं० ९७६ पूर्वे वर्ष १५ श्रीरत्नादित्येन राज्यं कृतम्। सं० ९९१ पूर्व वर्ष ७ श्रीसामन्तर्सिहेन राज्यं कृतम्। एवं चापोत्कटवंदो सप्त नृपतयोऽभवन् । विक्रमकालात् संख्यया वर्ष ९९८। [ A आदर्शे तथा प्रायस्तत्सदशे D पुस्तके एषा वंशावितः निम्नस्वरूपा लिखिता लभ्यते— 5 सं० ८ ..... (१) श्रावणसुदि ४ निरुद्धं वर्ष १० मास १ दिन १ श्रीयोगराजेन राज्यं कृतम्। सं० ८..... श्रावणसुदि ५ उत्तराषाढनक्षत्रे धनुर्लग्ने रत्नादित्यस्य राज्याभिषेको बभूव । सं० ८ ..... कार्तिकसदि ९ निरुद्धं वर्ष ३ मास ३ दिन ४ अनेन राज्ञा राज्यं कृतं । सं० ८ ..... कार्त्तिकसुदि ९ रवी मधानक्षत्रे वृषलमे श्रीवैरसिंहो राज्ये सम्रपविष्टः। सं० ८.... ज्येष्टसुदि १० शक्ते निरुद्धं वर्ष ११ मास ७ दिन २ अनेन राज्ञा राज्यं चक्ते । 10 सं० ८ .... ज्येष्टसुदि १३ शनौ हस्तनक्षत्रे सिंहलग्ने श्रीक्षेमराजदेवस्य राज्याभिषेकः समजनि । सं० ९२ ..... भाद्रपदसुदि १५ रवी वर्ष ३८ मास ३ दिन १० अस्य राज्ञो राज्यनिवन्धः। सं० ९३५ वर्षे अधीनीसुदि १ सोमे रोहिणीनक्षत्रे कुम्भलमे श्रीचासुण्डराजदेवस्य पट्टामिषेकः समजनि । सं० ९ ..... माघवदि ३ सोमे निरुद्धं वर्ष १३ मास ४ दिन १७ अनेन राज्ञा राज्यं विदधे । सं० ९३८ (१) माघवदि ४ भामे खातिनक्षत्रे सिंहलग्ने श्रीआगडदेवी राज्ये उपविष्टः । अनेन कर्करायां 15 पुर्या आगडेथर-कण्टेश्वरीप्रासादौ कारितौ । सं० ९६५ पौषसुदि ९ बुधे निरुद्धं वर्ष २६ मास १ दिन २० राज्यं कृतं । सं० ९ .... पौषसुदि १० गुरी आर्द्रानक्षत्रे कुम्भलग्ने भूयगडदेवः पट्टे सम्रुपविष्टः । अनेन राज्ञा भूयगडेश्वरप्रासादः कारितः श्रीपत्तने प्राकारश्च। सं० ९ ..... वर्षे आषादसुदि १५ निरुद्धं वर्ष २७ मास ६ दिन ५ राज्यं कृतं । 20 एवं चापोत्कटवंशे पुरुष ८; तद्वंशे १९० वर्ष, मास २, दिन सप्त राज्यं कृतम् । ]

२३. \*असेव्या मातङ्गाः परिगलितपक्षाः शिखरिणो जडप्रीतिः कूर्मः फणिपतिरयं च द्विरसनः । इति ध्यातुर्धातुर्धरणिधृतये सान्ध्यचुलुकात्सम्रुत्तस्यौ कश्चिद्विलसदसिपट्टः स सुभटः ॥ इति ॥

### [ ५. मूलराजप्रवन्धः ।]

२४) अथ पूर्वोक्तश्रीभू यैराजवंदो मुञ्जालदेवसुतौ राज-बीज-दण्डक-नामानस्त्रयः सहोद्रा 25 यात्रायां श्रीसोमनाथं नमस्कृत्य ततः प्रत्यावृत्ताः श्रीमदणहिल्लपुरे श्रीसामन्तसिंहच्पं वाहके-ल्यामवलोकमानास्तुरगस्य चपेण कद्याघाते दत्ते सित कार्पटिकवेदाधारी राजनामा क्षत्रियोऽन-वसरदत्तेन तेन कद्याघातेनं पीडितः दिराक्षमपपूर्वकं हा हेति द्याब्दमवादीत्। राज्ञा तत्कारणं पृष्टः स—'तुरङ्गमेन कृतं गतिविद्योषं न्युञ्छनयोग्यमनवधार्य कद्याघाते दीयमाने ममेव ममिन घातः समजिन'। तेन तद्वचसा चमत्कृतेन राज्ञा स तुरङ्गमो वाहनाय समर्पितस्तस्येव। अश्वाश्व-30 वारयोः सहदां योगमालोक्य पदे पदे तयोन्र्युञ्छनानि कुर्वस्तेनेव तदाचारेण तस्य महत्कुलमा-कल्य लीलादेवीनान्नीं स्वभगिनीं तस्मै ददौ। आधानानन्तरं कियत्यपि गते काले, तस्या अकाण्ड-

<sup>\*</sup> एतत्पद्यं BP आदशें नोपकम्थते ।  $1\ BP$  'अथ' नास्ति ।  $2\ D$  भूयगडरा॰ ; P भूयडरा॰ ।  $3\ BP$  नास्ति ।  $4\ AD$  श्रीभूयडदेवनूपं ।  $5\ BP$  ॰प्रहारेण ।

15

मरणे सञ्जाते सिति, सचिवैरपत्यमरणं पर्यालोच्य तदुदरविदारणपूर्वमपत्यमुद्भृतम्। मूलनक्षञ्रजातत्वात्स 'श्रीमूलराजाभिधया समजिन । बालार्क इव आजन्म तेजोमयत्वात्सर्ववल्लभतया पराक्रमेण मातुलमहीपालं प्रवर्द्धमानसाम्राज्यं कुर्वन् मदमत्तेन श्रीसामन्तसिंहेनं स साम्राज्येऽभिषिच्यते अनुन्मत्तेनोत्थाप्यते च। तदादिचापोत्कटानां दानमुपहासत्तयां प्रसिद्धम्। स
इत्थमनुदिनं विडम्ज्यमानो निजपरिकरं सज्जीकृत्य विकलेन मातुलेन स्थापितों राज्ये तं निहत्य
सत्यं एव भूपतिर्वभूव।

२५) सं॰ ९९३ वर्षे आषाढसुदि १५ गुरौ, अश्विनीनक्षत्रे सिंहलग्ने रात्रिपहरद्वयसमये जन्मत एकविंदातितमे वर्षे श्रीमूलराजस्य राज्याभिषेकः समजनि ।

(BP आदर्शे—'सं० ९९८ वर्षे श्रीमूलराजस्य राज्याभिषेको निष्पन्नः।' एतावानेव पाटः) २४. \*मृलार्कः श्रृयते शास्त्रे सर्वकल्याणकारकः। अधुना मृलराजेन योगश्चित्रं प्रशस्तते।।

[१२] ‡स्त्रमे एत्य वनं जगाद स विभ्रश्वापोत्कटानां विभोवेशे हेहयभूपतेर्गुणवती कन्यास्ति वं .....। त्रासी मुदितेन विगताशङ्कं विवाह्या त्वया गर्भे धास्पति सार्वभौममुद्दरे सेयं मृगाक्षी यतः ॥

[१३] ‡तत्कुक्षावजनिष्ट विष्टपमणिः श्रीराजिराजाङ्गजः श्रीमद्गूर्जरमण्डलेऽथ नृपतिः श्रीमूलराजाह्वयः । यस्मिन् दिग्विजयोद्यमव्यतिकरे श्रौढप्रभावाद्भुते कम्पन्ते स मनांसि नाम न परं भूम्योऽपि भूमीभ्रुजाम् ॥ श्रीसौराष्ट्रमंडले युद्धं सा स्वीहेन इति प्रबन्धः ।

[१४] म्आवर्जिता जितारातेर्गुणर्बाणरिपोरिव । गूर्जरेश्वरराज्यश्रीर्यस्य जज्ञे स्वयंवरा ॥

[१५] ‡सपत्राकृतशत्रृणां संपराये स्वपत्रिणाम् । महेच्छः कच्छभृपालं लक्षं लक्षीचकार यः ॥

[१६] काटेश्वरस्य सेनान्यमसामान्यपराक्रमः । दुर्वारं बाणपं हित्वा हास्तिकं यः समग्रहीत् ॥

[१७] दानोपहतदारित्रं शौर्यनिर्जितदुर्जनम् । कीर्त्तिस्थगितकाकुत्स्थं यो राज्यमकरोचिरम् ॥

20 [ईत्यादिभिः स्तुतिभिः वुषैः स्तृयमानः साम्राज्यं कुर्वन् ] किसम्नप्यवसरे सपादलक्षीयः क्षितिपतिः श्रीमूलराजमिषणपितुं गूर्जरदेशसन्धौ समाजगाम । तद्यौगपद्येन नैरपतेस्तिलङ्गदेशीयराज्ञो वारपनामा सेनापतिम्पाययौ । श्रीमूलराजेन तयोरेकस्मिन्वगृह्यमाणेऽपरः पार्धणघातं
कुरुत इति सचिवैः सह विमृशंस्तैरूचे-'श्रीकन्थादुर्गे प्रविद्य कियन्त्यपि दिनान्यतिवाह्यन्ताम्"।
नवरात्रिकेषु समागतेषु सपादलक्षक्षितिपतिः खराजधान्यां शाकम्भर्यामेव खगोत्रजामाराध25 विष्यति । तस्मिन्नवसरे श्रीवारपनामा सेनानीर्जीयते । तदनुक्रमागतः सपादलक्षक्षोणीपतिरिष।'
इत्थं तदीये मन्ने श्रुते सति नृषः प्राह-'मम लोके पलायनापवादः किं न भविष्यती'त्यादिष्टे,ते ऊर्चुः-

२५. यदपसरति मेषः कारणं तत्प्रहर्त्तं मृगपितरिष कोपात्सङ्कचत्युत्पितिष्णुः । हृदयनिहितवैरा गृ्ढयन्त्रप्रचाराः किमिष विगणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥ इति तद्वचसा श्रीमूलराजः श्रीकन्थादुर्गें प्रविवेदा । श्रीसपादलक्षीयभूपितः श्रीगूर्जरदेदा एवें

 $<sup>1~{</sup>m AD}$  'स्र्ति' नाम्ति ।  $2~{
m P}$  'मूलनक्षत्रजातत्वात् मूलराज इति' इत्थेव पाठः ।  $3~{
m AD}$  श्रीभूयढदेवेन ।  $4~{
m AB}$  श्रनसुम $_{
m s}$ ;  $10~{
m A}$ न तु मत्ते $_{
m s}$  ।  $5~{
m AD}$  ० हासप्रसिद्धं ।  $6~{
m BP}$  राज्ये स्थापितो ।  $7~{
m BP}$  स सत्य ।

<sup>\*</sup> B भादर्शे एतादश एपः श्लोकः-मृलार्कः श्रूयते लोके सर्वकार्यस्य कारकः । अधुना मूलराजस्तु चित्रं लोकेषु गीयते ॥

<sup>्</sup> एति च्रह्मांकितानि प्रधानि P आदर्श विना नान्यत्रोपळभ्यन्ते । " एपा खण्डिता पिक्करिप P प्रतावेव छभ्यते । 8~BP आदर्श एवेषः कोष्टकगतः पाठः प्राप्यते । 9~Da-b पराजेतुं । 10~B नरपतितिछंगदेशराज्ञो । 11~AD व्याद्यन्ते । 12~BP 'ते ऊचुः' नास्ति । 13~P व्दुर्ग । 14~AD 'पृव' नास्ति ।

वर्षीकालमतिकामन्नवरात्रेषु समागतेषु तस्यामेव कटकभूमौ शाकमभरीनगरं निवेश्य तत्र गीत्र-जामानीय तत्रैव नवरात्राणि पारेमे । श्रीमूलराजस्तत्खरूपमवगम्य निरूपायान् मन्त्रिणो मत्वा तत्कालोत्पन्नमतिवैभवो राजलाहणिकां प्रारम्य राजादेशेन समस्तान समन्ततः सामन्तानाहय कूँटछेखनव्ययकरणप्रतिबद्धपश्चकुलमुखेन सर्वानपि राजपुत्रान् पदातींश्चान्वयावदाताभ्यामुपलक्ष्य यथोचिनदानादिभिरावर्ज्य च समयसङ्केतज्ञापनपूर्वकं तान् सर्वान् सपादलक्षीयनुपतिशिबिरस- 5 न्निहितान् विघाय, स्वयं निर्णीते वासरे प्रधानकर भीमारुह्य तत्प्रतिपालकेन समं भूयसीमपि सुवमा-क्रम्य, प्रत्यूषका छेऽप्रतर्कित एव सपादलक्षीयन्थपतेः कटकं प्रविश्य करभ्या अवरुह्य क्रपाणपाणिरे-काक्येव श्रीमूलराजस्तद्दीवारिकमभिहितवान्-'साम्प्रतं चपतेः कः समयः ? श्रीमूलराजो राजद्वारे प्रविश्वतीति स्वस्वामिने विज्ञपय'-इति वदंस्तं दोर्दण्डपहारेण द्वारदेशाद्पसार्थ, 'अयं श्रीमुलराज एव द्वारे प्रविश्वती'ति तस्मिन्नभिद्धाने गुरूदरान्तःप्रविश्य तस्य राज्ञः पल्यक्ने खयं निषसाद । 10 भयभ्रान्तः स राजा क्षणमेकं मौनमवलम्ब्येषत्साध्वसं विध्य, 'भवानेव श्रीमृलराजः?' ईत्यभिहिते, श्रीमुलराजस्य ओमिति गिरमाकण्यं यावत्समयोचितं किश्चिद्धक्ति तावत्पूर्वसङ्केतितैस्तैश्चतुःसह-स्त्रप्रिमेतैः पत्तिभिः स गुरूदरः परितः" परिवेष्टगांचके । अथ श्रीमुलराजेन स नृप इत्यभिद्धे-'अस्मिन्भवलये नूपेतिः समरवीरः समरे यो मर्मं सम्भुखस्तिष्ठति स कोऽपि नैस्टिस्त वेति मम विमुशतस्त्वमुपयाचितर्शतैरुपस्थितोऽसि । परमशनावसरे मक्षिकासन्निपात इव तिलङ्गदेशीय-15 तैलिपींभिधानराज्ञः सेनापतिं मज्जयाय समागतं याविच्छक्षयामि तावत्त्वया पार्ष्णिधातादिव्या-पाररहितेन स्थातव्यमिति त्वामुपरोद्धमहमागतोऽसि'। श्रीमूलराजेनेत्यभिहिते सँ भूपतिरेवम-वादीत-'धैंस्त्वं नृपतिरिप सामान्यपत्तिरिव जीवितनिरपेक्षतयेत्थं वैरिगृह एक एव प्रविशासि तेन त्वया सार्द्धमाजीवितान्तं मे सन्धिः'।तेन राज्ञेत्युदिते 'मा मैवं वदे'ति तं निवारयंस्तेन भोजनाय निमन्त्रितोऽवज्ञया तं निषिद्ध्य, करे तरवारिमादायोत्थितस्तां करभीमारुह्य तेन स्कन्धावारेण परि-20 वेष्टितो बारपसेनापतेः कटके पतितः। तं निहत्य दशसहस्रसंख्यांस्तद्वाजिनोऽष्टादशगजरूपाणि चादाय यावदावासान् दत्ते तावत्प्रणिधिभिरस्मिन्वत्तान्ते ज्ञापिते सपादलक्षर्द्धपतिः पलायांचके।

२६) तेन राज्ञा श्रीपत्तने श्रीमूलराजवसिह्नां कारिता, श्रीमुञ्जालदेवस्वामिनः प्रासादश्च । तथा नित्यं नित्यं सोमवासरे श्रीसोमेश्वरपत्तने यात्रायां शिवभिक्तितया व्रजंस्तद्भिपरितुष्टः सोमनाथ उपदेशदानपूर्वं मण्डलीनगरमागर्तः । तेन राज्ञा तत्र मूलेश्वर इति प्रासादः कारितः । 25 तत्र नमश्चिकीर्षाहर्षेण प्रतिदिनमागच्छतस्तस्य "च्पतेस्तद्भिपरितुष्टः श्रीसोमेश्वरः 'अहं" ससागर एव भवन्नगरे समेष्यामी'त्यिभिधाय श्रीमदणिहर्र्ह्णपरेऽवतारमकरोत् । समागतसागर-सङ्केतेन सर्वेष्विप जलाशयेषु सर्वाण्यपि वारीणि क्षाराण्यभवन् । तेन राज्ञा तत्र त्रिपुरूष-प्रासादः कारितः ।

<sup>1</sup> AD ज्ञात्वा । 2 D राजा लिहणिकां; A लिहिणिकां । 3 BP क्षूणलेखक । 4 DP ज्ञापना । 5 AD 'खयं' नास्ति । 6 D उत्तर्कत । 7 B गुरुद्रा । 8 B इत्यविहिते; P इति तेनाभिहिते । 9 B मूलराजः स्पष्टं जगी भोमि । 10 AD नास्ति । 11 B कोइपतिः; P नास्ति । 12 D विहाय 'मम' नास्ति । 13 BP मन्युसे अवतिष्ठते । 14 BP नास्त्येस्तिवेति । 15 AD याचितैरुप । 16 AD तैलप । 17 AD 'स' नास्ति । 18 D यस्तं । 19 B जीवितान्तमेव सन्धिः; P अविवत्तमेव सन्धिः । 20 D 'नृपतिः' नास्ति । 21 BP मूलवसहिका । 22 BP मुझालस्त्रामि-देवप्रासा । 23 AD श्रीपत्तने । 24 शिवभक्या । 25 BP मण्डलीमुपागतः । 26 AD 'नृपतेः' नास्ति । 27 AD 'क्षं 'नास्ति । 28 P ० हिल्लपत्तने ।

- २७) अथ तस्य प्रासादस्यं चिन्तायकमुचितं तपिखनं किश्वदालोकमानः सरखतीसरित्तीरे एकान्तरोपवासपारणकेऽनिर्दिष्टपञ्चग्रासिभक्षाहारं कान्धिहनामानं सं तपिखनमश्रोषीत्। यावत्रम्भस्याहेतवे न्दपतिस्तत्र प्रयाति तावत्तेन तृतीयज्वरिणा स ज्वरः कन्थायां नियोजित इति
  न्दपतिरालोक्य, तेन राज्ञा 'कथं कन्था कम्पते?' इति प्रष्टः। 'न्दपेण सह वार्त्ता कर्तुमक्षमतयेह
  ज्वर आरोपित' इत्यभिहिते पार्थिवः प्राह-'यद्येतावती शक्तिभवतस्तदा ज्वरः कि न सर्वथा
  प्रहीयते' इति राजादेशे-
- २६. 'उपतिष्ठन्तु मे रोगा ये केचित्पूर्वसिश्चताः । आनृण्ये गन्तुमिच्छामि तच्छम्मोः परमं पदम् ॥ इति शिवपुराणोक्तान्यधीयन् , नामुक्तं कर्म न क्षीयते इति जानन् कथममुं विसृजामी'ति तेना-भिहिते त्रिपुरुषधर्मस्थानस्य चिन्तायकत्वाय नृपतिरभ्यर्थयामास ।
- 10 २७. 'अघिकारात्रिभिर्मासेर्माठापत्यात्रिभिदिनैः । शीघं नरकवाञ्छा चेद्दिनमेकं" पुरोहितः ॥

  इति स्मृतिवाक्यतन्तं जानंस्तप उडुपेन संसारसागरमुत्तीर्य क्षेयं गोष्पदे निमज्जामी'ति वचसा
  निषिद्धो नृपस्ताम्रशासनं मण्डकवेष्टितं निर्माय तस्मै भिक्षागताय पत्रपुटे मोच्यामास । स
  तद्जानंस्ततः प्रत्यावृत्तः । पुरा प्रंदत्तमागोंऽपि सरस्वत्याः पूरे तदा न "दीयमानमार्गः, आजनम
  निजदृषणानि विमृशंस्तात्कालिकभिक्षादोषपरिज्ञानाय याविद्वलोकते त्रांवत्तद्वत्तं ताम्रशासनं

  विद्वर्शः । तदनु कुद्धं तपोधनं विज्ञाय तत्रागत्य नृपस्तत्सान्त्वनाय याविद्वनयवाक्यानि बृते
  तावत्तेन 'मया दक्षिणपाणिना गृहीतं भवत्ताम्रशासनं कथं वृथा भवती'ति वयजल्लदेवनामा
  निजविनेयो नृपाय समर्पितः। तेन वयजल्लदेवेन 'प्रतिदिनमङ्गोद्वर्त्तनाय जात्यप्रसृणस्याष्टी पलानि,
  मृगमद्पलचतुष्टयम्, कर्परपलमेकम्, द्वात्रिंशद्वाराङ्गनाः, ग्रासंसिद्दिनं सितातपत्रं च यदा ददासि
  तदा चिन्तायकत्वमङ्गीकरोमी'त्यभिद्दिते राज्ञा तत्सर्वपतिपद्य त्रिपुरुषधर्मस्थाने तपस्वभूपतिपद्दे

  20 सोऽभिषिक्तः । कंर्क्सलोल इति प्रसिद्धः । इत्थं भोगान् मुञ्जानोऽप्यिजिद्वान्नस्वयर्थवतिनिरतः स
  कदाचिन्निशि मूलराजपत्र्या परीक्षितुमारन्धः। तां तां ताम्बूलप्रहारेण कुष्ठिनीं विधाय पुनरनुनीतो निजोद्वर्त्तनविलेपनात्तं सानोत्सष्टपयः प्रक्षालनाच सज्जीचकार।

### [ंअथात्रैव लाखाकोत्पत्ति-विपत्तिप्रबन्धः।]

२८) पुरा किसम्मिप परमारवंदो कीर्त्तिराजदेवाधिपतेः स्नुता कामलतानाम्नी। सा बाल्ये सम-25 मालिभिः " कस्यापि प्रासादस्य पुरो रममाणा, वरान् वृणीतेति ताभिव्योहियमाणाँ सा कामलता घोरान्धकारनिरुद्धनयनमार्गा प्रासादस्तम्भान्तरितं फूलर्डांभिधानं पद्गुपालमज्ञातवृत्तान्तिमेव वृत्वां, तदनन्तरं कितपयैर्वर्षेः प्रधानवरेभ्य उपढोक्यमाना पतिव्रताव्रतनिर्वहणाय पितरावनु-ज्ञाप्य निर्वन्धात्तमेवोपयेमे । तयोर्वन्दनो लाखाकः । स कच्छदेशाधिपतिः, प्रसादितयशोराज-

<sup>1</sup> AD नास्ति। 2 P ०दवलोकमानः। 3 BP सरस्वताः सरितस्तिरे। 4 D कन्यितः। 5 D 'स' नास्ति। 6 P ०रालोकते। 7 BP नास्ति। 8 BP आनुणे। 9 BP चिन्तायकत्वाय त्रिपुरुषधर्मस्थानस्थ। 10 ०दिनं मद। 11 AD 'तस्वं' नास्ति। 12 AD 'क्यं' नास्ति। 13 AD दस्तः। 14 P प्रेडदीयमानः। 15 B स दससामःः, AD तावसत्तामः। 16 D प्रामः। 17 A कूंकुंलोलः, D कंकरीलः, Da-c कूंक्रीलः। \* B नास्थेतद्वावयं। 18 B 'अपि' नास्ति। 19 BD 'अत' नास्ति। 20 P ०मारेमे। 21 D नास्ति 'तां'। 22 D विलेपनसानोः। ‡ D प्रस्तः एवेषा पद्विदंश्यते, नान्यत्र। 23 P विनाडन्यत्र 'देशाधिः'। 24 P समं सिस्तिः। 25 AP ०माणे। 26 B फूळ्डाः। 27 AD ०मज्ञातवृत्वा तमेव। 28 A बृत्तं।

वरप्रसादात्सर्वतोऽप्यजेयः, एकादशकृत्वस्त्रासितश्रीमृलराजसैन्यः, कसिक्षप्यवसरे कपिलको-दृदुर्गस्थित एव लाखाकः राज्ञां खयं निरुद्धः। तदनु सलक्षः काप्यवस्कन्ददानाय प्रहितं निर्व्यु-हसाहसं माहेचाभिधं भृत्यमागच्छन्तमियेष। तत्त्वरूपमवधार्य श्रीमूलराजेन तदागमनमार्गेषु निरुद्धेषु स समाप्तकार्यस्तत्रागच्छन् 'शस्त्रं त्यजे'ति राजपुरुषेरुक्तः स्वस्तामिकार्यसमर्थनाय तथैव कृत्वा समरसज्जं लाखाकसुपेत्य प्राणंसीत्। अथ संग्रामावसरे—

२८. उग्या ताविर्ध जिहिं न किउ लक्खउ भणइ ति घट्ट । गणिया लब्भई दीइडा के दह अइवा अट्ट ॥ इत्यादिबोधवाक्यानि "बहूनि व्याहरन् माहेचाभृत्येनोईदिसुभटवृत्तिदर्शनेन पोत्साहितसाहसः श्रीमृत्रराजेन समं बन्बयुद्धं कुर्वाणस्तस्याजेयतां दिनत्रयेण विमृश्य तुर्यदिने श्रीसोमेश्वर-मनुस्मृत्य ततोऽवतीर्णरुद्रकलया स लक्षो निजन्ने । अथ भूपतिस्तस्याजिभूपतितस्य वातचलिते चम्रुष्ठिण पदा स्पृश्चने लक्षेजनन्या 'त्रुति"रोगेण भवद्वंशो विपत्स्यत' इति शर्मैः ।

२९. खप्रतापानले येन लक्षहोमं वितन्वता । स्त्रितस्तत्कलत्राणां बाष्पावप्रहनिप्रहः ॥

- ३०. कच्छपलक्षं हैत्वा सहसाधिकलम्बजालमायातम् । सङ्गरसागरमध्ये धीवरती दर्शिता येन ॥
- ३१. मेदिन्यां लब्धजन्मा जितबलिनि वली बद्धमूला द्घीचौ रामे रूढप्रवाला दिनकरतनये जातशाखोपशाखा । किश्चित्रागार्जनेन प्रकटितकलिका पुष्पिता साहसाङ्के आमुला मूलराज त्विय फुलितवती त्यागिनि त्यागवल्ली।।
- ३२. 'स्नाता प्राष्ट्रिष वारिवाहसिलकैः संरूढदूर्वाङ्करव्याजेनात्तकुशाः प्रणालसिलकैर्दत्त्वा निवापाञ्जलीन् । प्र प्रासादास्तव विद्विषां परिपतत्कुड्यस्थपिण्डच्छलात्कुर्वन्ति प्रतिवासरं निजपतिप्रेताय पिण्डिकियाम् ॥

#### ॥ ३ ति लाखाफूलउत्र-उत्पत्तिविपत्तिप्रबन्धः ॥ ११ ॥

- २९) इत्थं तेन राज्ञा पश्चपश्चाद्यद्यणि निष्कण्टकं साम्राज्यं विधाय सान्ध्यनीराजनाविधेर-नन्तरं राज्ञा प्रसादीकृतं ताम्बूलं वण्ठेन करतलाभ्यामादाय तत्र कृमिद्द्यीनान्निर्बन्धेनं तत्स्वरूपम-वगम्य वैराग्यात्संन्यासाङ्गीकारपूर्वं दक्षिणचरणाङ्गुष्ठे वहिनियोजनापूर्वं गजदानप्रभृतीनि महा-20 दानानि ददानोऽष्टंभिर्दिनैः-
- ३३. उद्भक्तेशं पदलप्रमित्रमेकं विषेहे विनयैकवश्यः। प्रतापिनोऽन्यस्य कथैव का यद्विमेद भानोरपि मण्डलं यः॥ इत्यादिभिः" स्तुतिभिः स्तृयमानो दिवमारुरोह ।

संव॰ ९९८ पूर्वं वर्ष ५५ राज्यं श्रीमृलराजश्रक्रे ॥ इति मृलराजप्रबन्धः ॥ १२॥

- [१८] \*तसिनथ कथाशेषे निःशेषितनिजद्विपि । राजा चामुण्डराजोऽभूत् महीमण्डलमण्डनम् ॥
- [१९] \*विरोधिवनिताचित्ततापाध्यापनपण्डिताः। यदीयाः कटकारम्भाः कृतजम्भारिभीतयः॥
- [२०] \*पाणिपङ्कजवर्त्तिन्या स्फुरत्कोशविलासया । यस्यासिश्रमरश्रेण्या भिन्ना वंशाः क्षमाभृताम् ॥

<sup>1</sup> AD कोरि; B कोर । 2 BP 'छाखाकः' नास्ति । 3 A 'राज्ञा' नास्ति । 4 P ० भिधानमृत्यं । 5 B तावयं; P ताब्यु । 6 D जिहें । 7 P ते । 8 B छाभहं । 9 P कि । 10 B ० बहुति बोधवाक्यांति व्या०; AD 'बहुति' स्थाने 'विविधाति' इति पाटान्तरम् । 11 D ० मृत्येनोद्भरवृत्तिद् । 12 B नास्ति 'अथ' । 13 P बिना नास्त्यन्यत्र 'भूपितः' । 14 P चिलत । 15 AD स्पृत्तन् राजा छक्ष ० । 16 B तज्जनन्या । 17 B छूता ० । 18 AD प्रश्नसः । 19 P हित्या । 20 P धीरता । 4 इदं पद्ध इयं नोपछभ्यते B प्रतौ । 4 B प्रतौ नास्त्येषा पिक्कः; AD प्रतौ तु द्वितीयपद्यान्ते छिखिद्या छभ्यते । 4 D सम्ब्या । 4 प्रतिकेशेन' नास्ति । 4 B अष्टाद्शिकः । 4 B काचिद्; P काऽत्र । 4 B केवळं 'इति' । 4 Da-b प्रतौ हुदं वाक्यसुपछभ्यते । 4 प्रतानि पद्यानि P प्रतावेव प्राप्यन्ते ।

- ३०) संवत् १०५३ पूर्वं वर्ष १३ श्रीचामुण्डराजेनं राज्यं कृतम्।
  - [२१] \*लोकत्रयोष्ठसत्कीर्तिर्महीपतिमतिष्ठका । राजा वद्यभराजाख्यस्ततस्तत्तत्तुभूरभूत् ॥
  - [२२] \*उपरुन्धन् विरुद्धानां पुरीः पुरुषपौरुषः । जगज्झम्पन इत्येष विशेषज्ञैरुदीरितः ॥
- ३१) सं० १०६६ पूर्व मास ६ श्रीवल्लभराजेन राज्यं कृतम्।
  - [२३] \*बभूव भूपतिस्तस्यावरजो विरजस्तमाः । श्रीमान् दुर्लभराजाख्यः सुदुर्ह्धभयञ्चाः परैः ॥
  - [२४] \*कालेन करवालेन मोगिनेवाभिरश्चितम् । निधानमिव यद्राज्यमनाहार्यं परैरभूत् ॥
  - [२५] \*सर्वथानुपमोग्येषु यस सौभाग्यभासिनः । न करः परदारेषु द्विजसारेषु चापतत् ॥
- ३२) सं० १०६६ पूर्वं व० ११ मा० ६ श्रीदुर्ह्धभराजेन राज्यं कृतम्। अथ तेन राज्ञा दुर्लभेन श्रीपत्तने श्रीदुर्लभसरो रचयांचके।
- 10 [२६] \*तस्य आतृसुतः श्रीमान् भीमाख्यः पृथिवीपतिः । विष्टपत्रितयामीष्टप्रवृत्तिप्रतिभूरभूत् ॥

( अत्र A आदर्शानुसारी मुद्रितपुस्तकस्थः कालक्रमस्चकोऽयं पाठ एताहराः— )

[अथ सं० १५० (१ १०५२) श्रावणसुदि ११ शुक्रे पुष्यनक्षत्रे वृषलम्ने श्रीचाम्रुण्डराजो राज्ये उपाविशत्। अनेन श्रीपत्तने चन्दनाथदेव-चाचिणेश्वरदेवप्रासादौ कारितौ।

सं० ५५ (१ १०६५ ) अश्विनिश्चदि ५ सोमे निरुद्धं वर्ष १३, मास १, दिन २४ राज्यं कृतं । सं० १०५५ (१ १०६५ ) अश्विनश्चदि ६ भोमे ज्येष्टानक्षत्रे मिथुनलग्ने श्रीवल्लभराजदेवो राज्ये उपविष्टः ।

अस्य राज्ञो मालवकदेशे धाराप्राकारं वेष्टियत्वा शीलीरोगेण विपत्तिः सञ्जाता । अस्य 'राजमदनशंकर' इति तथा 'जगझंपण' इति बिरुद्द्वयं संजातम् । सं० १० (११०६६) चैत्रशुदि ५ निरुद्धं मास ५, दिन २९ अनेन राज्ञा राज्यं कृतम् ।

- सं० १५५(१०६६ १) चैत्रशुदि ६ गुरौ, उत्तराषाढनक्षत्रे मकरलग्ने तद्श्राता दुर्लभराजनामा राज्येऽमिषिकः। 20 अनेन श्रीपत्तने सप्तभूमिधवलगृहकरणं व्ययकरणहिस्तशालाघटिकागृहसहितं कारितम् । खश्रात्वछभराजश्रेयसे मदनशङ्करप्रासादः कारितस्तथा दुर्लभसरः कारयांचक्रे । एवं १२ वर्ष राज्यं कृतं । ]
- ३३) तदनु [AD प्रतौ-सं० १०५ (१०७८) ज्येष्ठसुदि १२ भौमे अश्विनीनक्षत्रे मकरलग्ने—
  एतावानिधकः पाठः ] श्रीभीमाभिधानं निजमङ्गजं राज्येऽभिषिच्य खयं तीथोंपासनवासनया वाणारसीं प्रति प्रतिष्ठासुर्मालवकमण्डलं प्राप्यं तन्महाराजश्रीमुञ्जेन 'छत्रचामरादिराजचिह्नानि विमुच्य
  25 कार्पटिकवेषेणैव पुरतो व्रजं, यद्वा युद्धं विधेहि'-इत्यभिहितोऽन्तरा धर्मान्तरायमुदितमवगम्य तं
  वृत्तान्तं नितान्तं श्रीभीमराजार्यं समादिइय कार्पटिकवेषेण तीर्थे गत्वा परलोकं साधयामास ।
  - ३४) ततः प्रभृति मालविकराजिभैः सह गूर्जरन्यतीनां मूलविरोधबन्धः संवृत्तः ॥१३॥

 $<sup>1\</sup> P$  चामुण्डेन । \* तारकचिद्धाद्वितानीमानि पद्यानि केवळं P प्रती प्राप्यन्ते ।  $2\ AD$  मा(भा?)तुः सुतं ।  $3\ P$  आसाद्य ।  $4\ AD$  व्रजेति ।  $5\ A$  सीमराशे ।  $6\ P$  तीर्थ ।  $7\ BP$  माळवराशा ।  $8\ AD$  विरोधनन्धः प्रवृत्तः ।

## [६. मुञ्जराजप्रवन्धः।]

३५) अथ प्रस्तावायातं मालवकमण्डलमण्डनश्रीमुञ्जराजचरितमेवम्—पुरा तिसन्मण्डले श्रीपरमारवंदयः श्रीसिंह मैटनामा नृपती राजपाटिकायां परिश्रमन् दारवणमध्ये जातमात्रमति-मात्ररूपंपात्रं कमपि बालमालोक्य पुत्रवात्सल्यादुपादाय देव्ये समर्पयामास । तस्य सान्वयं मुञ्ज इति नाम निर्ममे । तद्य सीन्धलं इति नाम्ना सुतः समजनि। निःशोषराँजगुणपुञ्जमञ्जलस्य ५ श्रीमुञ्जस्य राज्याभिषेकिचिक्षीर्न्यपत्तत्सौधमलङ्कुर्वन्नमन्दमन्दाक्षतया निजवधूं वेत्रासनान्तरितां विधाय प्रणामपूर्व भूपतिमारराध। राजां तं प्रदेशं विजनमंबलोक्य तज्जन्मवृत्तान्तमादित एव तस्मै निवेद्य 'तर्वं भक्त्या परितोषितः सन् सुतं विहाय तुभ्यं राज्यं प्रयंच्छामी'ति वदनः 'परमनेन सीन्धलनाम्ना बान्धवेन समं प्रीत्या वर्त्तितव्यिम'त्यनुशास्तिं दत्त्वा तस्याभिषेकं चकार। स्वजन्म- गृत्तान्तपसरशङ्किना तेन खद्यिताऽपि निजन्ने। तदनु पराज्यमान्तमृतलः समस्तविद्वैज्ञनचन्न- 10 वर्ती रुद्रादित्यनाम्ना महामालेन चिन्तितराज्यभारेंः, तं सीन्धलनामानं भ्रातरसुत्कटतयाऽऽज्ञाभ-कृकारिणं खदेशान्निर्वास्य सुचिरं राज्यं चकार।

३६) स सीन्धलो गूर्जरदेशे समागल [अर्बुदतलहिकायां] काशहदनगरसिक्षधौ निजां पर्छीं निवेश्य दीपोर्त्संवरात्रों मृगयां कर्तुं प्रयातः। चौरवध्यैभूमेः सिक्षधौ शूकरं चरन्तमालोक्य, शूलिकायाः पतितं चौरशबमजानन् ,जानुनाधो विधाय यावत्यतिकिर्तिः शरं सज्जीकुरुते तावत्तेन शबेन 15 सङ्केतितः। ततस्तं करस्पशोन्निवार्य, शूकरं तं शरेण विदार्य, यावदाकर्षति तावत्स शबो †ऽद्वैहा-सपूर्वम्रत्तिष्ठन् सीन्धलेन प्रोचे-'तव सङ्केतकाले शूकरे शरप्रहारः श्रेयान् , किं वाऽवबुध्य मत्प्रद्तिः प्रहारः?' इति तद्वाक्यान्ते सें छिद्रान्वेषी प्रेतः तिन्नःसीमसाहसेन परितृष्टो वरं षृणु † इत्यमिहितः, 'मम बाणः क्षितौ मा पतित्वंति याचिते, भूयोऽपि 'वरं वृणु' इति श्रुत्वा, 'मद्धजयोः सर्वापि लक्ष्मीः खाधीनेंति । तत्साहसचमत्कृतः स प्रेत इत्याह—'त्वया मालवमण्डले गन्तव्यमिति । २० तत्र श्रीमुञ्जराजा सिन्नहितविनाशस्तर्त्रै त्वया स्थातव्यम् । तत्र तवान्वये राज्यं भविष्यतींति तत्प्रेषितस्तत्र गत्वा श्रीमुञ्जराज्ञः सम्पदः पदं कमपि जनपदमवाप्य पुनरुत्कदत्तया [ \*प्रवृद्धे । अन्यदा तैलिकात् पाराचिर्याचिता । तेन नार्पिता। ततः कोपादुहाल्य तत्कण्ठे झालियत्वा क्षिप्ता। तैलिकेन रावा कृता। राजा पुनः सरलामकारयत् । बलोत्कटत्वेन भीतो मुञ्जनुरः। इतश्च केऽपि मर्दनकारिणो महाकला-

<sup>1</sup> Pa ०एव व्याख्यास्थामः । 2 Pb माळवमण्डले । 3 D सिंहदन्तमट०; BP श्रीहर्पनामा । 4 A रूपमात्रं; B रूपपात्रमितमात्रं । 5 Pa बाळकमवलोक्य । 6 Pb अपुत्रश्वेन पुत्रवा० । 7 A चान्वयं ।  $^{\dagger}$  P प्रती 'सा स्वयं तस्य मुज हित नाम विद्धे' एतादशं वाक्यम् । 8 B सींधुल; P सिन्धुराज । 9 AD 'राज' नास्ति । 10 AD ०मञ्जलमुजस्य । 11 Pb विकीर्थु० । 12 BP नुपति० । 13 Pa राजानं तं । 14 BP ०मालोक्य । 15 BP भवज्ञक्या । 16 BP यच्छामि । 17 B Pa तस्य स्वज० । 18 D सज्जन० । 19 AD ०राज्यः । हतोऽग्रे D पुसके एतादश्यधिका पद्धिरुपक्षम्यते—

<sup>&#</sup>x27;चिरं सुखमनुभवन् कस्यामि योपित्यनुरक्तिश्चिविख्नािभिष्ठकरममिष्य द्वादशयोजनीं निश्चि प्रयाति प्रस्थायाति च । तया समं विश्वेषे जाते इमं दोषकमप्रैपीय्—(२३) \*मुक्ष पढ्ना दोरढी पेक्सिल न गमारि । असादि घण गजी हं चिक्सिक होसेऽबारि ॥३' 20~B सिन्पुराजनामानं । 21~ केवळं  $P_b$  प्रती इदं पदं दश्यते । 22~AD दीपोत्सवे । 23~AD वध0 1 24~Pb शूकरं प्रति । 25~B दढहास0 1 26~D महाप्रदक्तः । 27~Pa तस्य स । † एतद्दिद्ण्डान्तर्गतपाठस्थाने  $P_b$  प्रती 'अदृहासं कृत्वोत्पपात, अमीते तुष्टः लेक्न्ये वरं कृष्णु' एतावान् एव संक्षिप्तः पाठी सम्यते । 28~AD विनाशस्त्रथापि तत्र स्वया गन्तन्यमेव । \* प्रतस्त्रोद्ध-कान्तर्गताः प्रक्रुयः केवळं  $P_b$  प्रती स्थिता सम्यन्ते ।

वन्तो देशान्तरादागता राज्ञो मिलिताः। तत्पार्श्वात्स्वाङ्गे मर्दनान् दापयति। ते च सकलया इस्तपादाद्यङ्गान्युत्तार्य पुनः सजीक्वंनित। एवं द्विस्तः कारितम्। इष्टो राजा सीन्धलसाप्येवं कारयति। तस्याङ्गेषृत्तारितेषु
निश्रेष्टतां गतस्य नेत्रोद्धारं चकार। सजस्य तस्य नेत्रहरणे कः शक्तः। अतोऽनेन प्रकारेण ] श्रीमुञ्जेन निगृहीतनेत्रः काष्टपञ्चरनियन्त्रितो भोजं सुतमजीजनत्। सोऽभ्यस्तसमस्तशास्त्रेः षड्त्रिशहण्डांयुधान्यधीत्य द्वासप्ततिकलाकूपारपारङ्गमः समस्तलक्षणलक्षितो चष्ट्रधे। तज्जन्मनि जातंकविदा केनापि
नैमित्तिकेन जातकं समर्पितम्।

३४. पश्चाशत्यश्च वर्षाणि मासाः 'सप्त दिनत्रयम् । भोक्तव्यं 'भोजराजेन सगौढं दक्षिणापथम् ॥ इति श्लोकार्थमवगर्मयास्मिन्सति मत्सूनो राज्यं न भविष्यतीत्याशङ्क्यान्त्यजेभ्यो वधाय तं समर्पयामास । अथ तैर्निशीथे माधुर्यधुर्या तन्मूर्त्तिमवलोक्यं जातानुकम्पेः सकम्पैश्चेष्टदैवतं 10 स्मरेत्यभिहितें-

३५. मान्घाता स महीपतिः कृतयुगालङ्कारभूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः कासौ दशास्रान्तकैः । अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो यावद्भवान् भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती मेन्ये त्वया यास्यति ॥ इदं काव्यं पत्रके आलिख्य तत्करेण तृपतये समर्पयामास। तृपतिस्तद्दर्शनात्खेदमेदुरमना अश्चृणि सुन्नन् श्रृणहत्याकारिणं खं निनिन्द ।

15 [२७] [\*हा हा सल्लइ हियए कबं तुह भोज भणिय जं मरणे । ग्रुह पाव दुट्ट दोहगनिठामठामस्स तउं सरणे ।। [२८] इणि राजिइं न हु काजु भोज गुणागर तूह विणु । काठ दिवारउ आज जिम जाई भोजह मिल्हं ॥ ततो मंत्रिप्रबोधवाक्यं राज्ञ:-

[२९] सामिय अतिहिं अजाणु जं इण परि बोलई हिव । जाण्या एहु प्रमाणु की घउं जं न कयत्थियइ ॥ इति राज्ञा भूयो भूयो विलप्यमानेन ]

20 ३७) अथ तैस्तं सबहुमानमानीय युवराजपदवीदानपूर्वं संम्मान्य तिलङ्गदेशीयराज्ञा श्रीतैलिप-देवनाम्ना सैन्यप्रेषणैरात्रान्तो रोगग्रस्तेन रद्धादित्यनाम्ना महामात्येन निषिद्ध्यमानोऽपि तं प्रति-प्रतिष्ठासुः,

[ \*मंत्रिणा उक्तम्-

[३०] देव अम्हारी सीप कीजइ अवगणिअइ नही। तूं चालंती भीप इणि मंत्रिहिं हुस्यइ सही।।

[३१] रुलीयउं रायह राजु तद्दं बहटइ मद्दं लंघीयइ। ए पुणि वडउं अकाजु तूं जाणे मालव घणी।।

[३२] सामी ग्रहतउ वीनवइ ए छेहलउ जुहारु । अम्ह आइसु हिच सीसि तुह पडतउं देषूं छारु ।।

-इति मंत्रिणा निषिद्धोऽपि ससैन्यश्रचाल । ]
गोदावरीं सरितमवधीकृत्य तामुल्लङ्ख्य प्रयाणकं न कार्यमिति शपथदानपूर्व व्याषिद्धोऽपि तं
पुरा षोढा निर्जितमित्यवज्ञया पश्यन्नतिरेकवशात्तां सरितमुत्तीर्य स्कन्धावारं निवेशयामासे ।
30 स्द्रादित्यो र्टंपतेस्तदृत्तान्तमवगर्म्यं कामपि भाविनीमविनीततयों विपदं विमृश्य खयं चितानले

<sup>1</sup> ADPa समस्तराजशाद्धः। 2 ADP 'दण्ड' नास्ति। 3 A ताजिकविदा। 4 BP सप्तमासाः; Pa सप्तमासः। 5 PPa भोजदेवेन भोक्तव्यं। 6 PPa अवधार्यः। 7 AD अवधार्यः। 8 BP अपितिः। 9 Dc अन्तकृत्। 10 Db सर्वेऽपि चास्तं गताः। 11 Db मुक्षः। \* कोष्ठकान्तर्गताः पद्भयः केवछं Pa प्रती क्रम्यन्ते। 12 Pb स्वापिते। 13 AP क्यापितः। 14 P निवेद्य स्थितः। 15 B तं नृपतेर्वुः; P तं नृपस्य वृः; क्रिके नृपतेर्वृः। 16 PPa अमाकण्ये। 17 P भाविनी विपदं विस्तुत्रय नृपस्यविनीतत्त्रया वितान्छ।

प्रविवेश। अथ तेलिपेने तत्सैन्यं छलबलाभ्यां हतविप्रहतं कृत्वा मुंञ्जराज्वा विषध्य श्रीमुञ्जराजो जगहे। काराग्रहे निहितः। काष्ठपञ्जरनियश्चितो मृणालवत्या तद्भगिन्या परिचार्यमाणस्तया सह जातकलश्रसम्बन्धः, पाश्चात्येनिजप्रधानैः सुरङ्गादानपूर्वं तत्र ज्ञापितसङ्केतः, कदाचिद्दर्पणे स्वं प्रतिबिम्बं पद्यन्नज्ञातवृत्त्या पृष्ठतः समागताया मृणालवत्या वदनप्रतिबिम्बं जराजर्जरं मुक्तरे निरीक्ष्य यूनः श्रीमुञ्जस्य वदनसामीप्यात्तद्विद्योषविच्छायतया तां विषण्णामालोक्येवमवादीत् 5

३६. मुई भणह मुंगालवह जुर्वण गयउं न झ्रि। जह सकर सयखण्ड थियं तोह स मीठी च्रि"॥ इति तां सम्भाष्य खस्यानं प्रति यियासुस्तिहरहासहो भयात्तं वृत्तान्तं द्वापियतुमदाक्तो भ्रयो भ्रयः प्रोच्यमानोऽपि तां चिन्तामनुचरन्, अलवणातिलवर्णंरसवतीं भोजितोऽपि तदाखादानव- बोधात्तया निर्वन्धवन्धुरया गिरा सप्रणयं पृष्टः प्राह-'अहमनया सुरङ्गया खस्याने गन्तास्ति। चेद्रवती तत्र समुपैति तदा महादेवीपदेऽभिषिच्य प्रसादफलं दर्शयामी" खिभिहिते, 'यावदा-10 भरणकरण्डिकामुणानयामि तावत्क्षणं प्रतीक्षले'त्यभिद्धानाऽसी कात्यायिनी 'तत्र गतो मां परिहरिष्यती'ति विमुशन्ती खन्नातुर्भूपतेस्तं वृत्तान्तं निवेद्य, विशेषतो विडम्बनाय बन्धनबद्धं कारयित्वा प्रतिदिनं भिक्षाटनं कारयामास। स प्रतिगृहं परिभ्रमित्रवेदमेर्दुरतयेमानि वाक्यानि प्रपाठ। तथाहि "-

३७. \*सउ चित्तह सद्घी मणह बत्तीसंडा हियांह<sup>20</sup>। अम्मी<sup>21</sup> ते नर ढड्ढसी<sup>22</sup> जे वीससइं तियांह<sup>23</sup>।। 15

३८. झोली तुँहिवि किं न मूर्ड किं हुउ न छारह पुर्श्व । किण्डह दोरी दोरिय उँ जिम मझ्डै तिम मुर्श्व ॥ किदा प्रोक्त सिक्रिनरेः-

[३३] <sup>‡</sup>चित्ति विसाउ न चिंतीयइ रयणायर गुणपुञ्ज । जिम जिम वायइ विहि पडहु तिम नचिजाइ ग्रुङ्ज ॥ <sup>20</sup>

[३४] ‡सायरु पा(खा)इ लंक गहु गढवह दस शिरु राउ। भग्ग प(ख)इ सो भिक्त गउ ग्रंज म करिस विसाउ॥ तथा चं -

३९. गय<sup>34</sup> गय रह गय तुरय गय पायकडानि भिच । सम्मिट्टिय किर मन्तणउं मुहुंता<sup>56</sup> रुहाइच ॥ अथान्यस्मिन्वासरे कस्यापि गृहपतेर्गृहे भिक्षानिमित्तं नीतः । पहुकरूपाणि तत्पक्षीं तक्रं पायित्वा गर्वोद्धरकन्धरां भिक्षादाननिषेधं विद्धतीं मुक्षः प्राह—

<sup>1</sup> Pa तैलिपदेवन । 2 Pa नास्ति । 3 Pb इडमुझा । 4 Pa विजगृहे । 5 P कारागारे काष्ठपझरे क्षिसः । कमका-दिलामंत्रिणा मोचितः । काष्ठापवरकमध्ये रह्यमाणो मृणालवत्या । 6 PD मुझा B पमणह मुझा । 7 P मिणाल ; Pa मणाल । 8 DP जुन्वण । 9 A गयुं मन; D गयुं न; P गिउं म । 10 P किय; Pb हुइ । 11 Pb भूरि । 12 AD ज्ञापित । 13 Pa ब्लवणां । 14 Pa दर्शयामि इति तावरक्षणं; Pb दर्शयामिति तावत् क्षणं प्रतीक्षस्त्रेत्यामा आभरणकरिकामुपानयामि असी तत्र । 15 PPa उसी तत्र गतो मां कालायिनीं परि । 16 ABD प्रतिगृहं । 17 Pb मेदुरचेतस्कतया । 18 A विना नास्त्यन्यत्र । \* D पुस्तके— सउचित्तहरिसही मम्मणह बत्तीसहीहियां । हिअमिम ते नर दहसीके ने वीससहं थियां ।' एतादशीयं अष्टपाठा गाथा । 19 B बत्तीसही; Pa पंचासही । 20 A हियाहं ; B हियाहं । 21 Pa क्षहं । 22 P डाउसी । 23 Pa त्रियांह; Da ने पत्तिज्ञह तांह । 24 AD नास्ति । 25 D झाली । 26 A ज्ञही; B तुही; P ज्ञहवि; Pa छुहवि । '27 A मुय; Pa मूयउ । 28 A कि न हुय; B हूय किम इक; Pa न हुयउ । 29 AD प्रजः । † Pa प्रती 'विर विर बद्धाउ मालेयहं 'एतादशः पादः । 30 P दोरिज; D बन्धीयउ । 31 B मक्ख; PD मंकह । 32 DP मुझा । ‡ पतिबद्धांकितानि द नामे पञ्चयोश्च केवलं Pa प्रती प्राप्तन्ते । 33 P नास्ति । 34 B हुय । 35 Pa विद्धा । 36 B महता, Pa महता; PP क्रहर । 37 Pa भिक्षार्थ ।

४०. \*मोली मुन्धि म गन्तु करि पिक्खिन पहरूयाई। चउदह सई छंहुत्तरई मुझह गयह गयाई।। { †साँ इत्यमुत्तरं ददी-

[३५] ंच्यारि बहला धेनु दुइ मिट्टा बुली नारि । काँहुं ग्रुंज कुडंबियाँहं गयवर बर्ज्झहं बारि ।।

पुनर्ज्ञाम्यमाणेन ग्रंजेन वाप्याग्रुपविष्टेन राज्ञा वितक्तितेन सता श्रोक्तम्-

5 [३६] <sup>ग</sup>आपद्गतं इसिस किं द्रविणान्ध मृढ लक्ष्मीः स्थिरा न भवतीति किमत्र चित्रम्। त्वं किं न पश्यिस घटीर्जलयत्रचक्रे रिक्ता भवन्ति भरिताः पुनरेव रिक्ताः ॥

<sup>¶</sup>तथा पृष्ठे लग्नेः पुरुषैविंडम्ब्यमान इत्यूचे-

[३७] <sup>¶</sup>जे थका गोला नई हूं बिल कीजूं ताह । मुंज न दिट्टउ विहिलेउ रिद्धि न दिट्ठ खलाहं ॥ <sup>¶</sup>पुनः स्वं मन्दबुद्धित्वं सारन् इत्युक्तवान्—

10 [३८] <sup>ब</sup>दासिहिं नेह न होइ नाना निरिहं जाणीयइ। राउ म्रंजेसरु जोइ घरि घरि भिक्खु भमाडीइ॥ <sup>ब</sup>अपि च—

• [३९] भवेसा छंडि वडायती जे दासिहिं रचंति । ते नर म्रंजनिरन्द जिम परिभव घणा सहंति ॥

[४०] भमा मङ्कड कुरूद्रेगं यदहं खण्डितोऽनया । रामरावणग्रुखाद्याः स्त्रीभिः के के न खण्डिताः ॥

[४१] इरे रे यन्त्रक मा रोदीर्यदहं भ्रामितोऽनया । कटाक्षाक्षेपमात्रेण कराकृष्टौ च का कथा ॥

15 [४२] श्रेजा मित पच्छइ सम्पज्जइ सा मित पहिली होइ। मुख्ज भणइ मुणालवइ विघन न वेढइ कोइ।।

[४३] ईसुहृदेवेन्द्रस्य ऋतुपुरुषतेजोंशजनकः प्रमीतः श्रय्यायां स्तविरहृदुःखाद्श्यरथः । ज्वलत्तेलद्रोण्यां निहितवपुषस्तस्य नृपतेश्चिरात्संस्कारोऽभूदहह विषमाः कर्मगतयः ॥+

[४४] ऽअलङ्कारः शङ्काकरनरकपालं परिजनो विश्वीर्णाङ्गो भृङ्की वसु च वृष एको बहुवयाः । अवस्थेयं स्थाणोरिप भवति सर्वामरगुरोर्विधौ वक्रे मूर्झि स्थितवति वयं के पुनरमी ॥÷ }

20 इत्थं सुचिरं भिक्षां भ्रामितवा वध्यभूमौ तृपादेशाद्धं घविधौ नीतः { ४सन् परिधानवस्तं गृहीतः । तदोचे—

[४८] इयं कटी मत्तगजेन्द्रगामिनी विचित्रसिंहासनसंस्थिता सदा । अनेकरामाजघनेषु लालिता विधेवेशान्त्रिवेसनीकृताऽधुना ॥

तद्तु मुझेन पृष्टं कया मारणविडम्बनया मां मारयिष्यथ । वृक्षशाखावलम्बनात् । तदोवाच-

25 [४६] क तरुरेष महावनमध्यगः क च वयं जगतीपतिस्नवः।

अघटमानविधानपटीयसो दुरवबोधमहो चरितं विधेः ॥ }

रे रे मण्डक मा रोदीर्यदृहं खण्डतोऽनया। रामरावणभीमाद्या योषिद्धिः के न खण्डिताः॥

§ एतिबद्धांकितानि पद्यानि 1'a प्रता नोपटभ्यन्ते। || D पुस्तके एतत्पद्याप्ते 'यक्षःपुष्टमे मुक्षो॰' एतत्पद्यं लिखितं लभ्यते, तब 

P आदर्शानुसारेण प्रकरणान्ते स्थितं, तंत्रव सम्बद्धं प्रतिभाति। + इतोऽप्रे D पुस्तने मित्यद्भतं हससि किं॰' एतत्पद्यं प्राप्यते, तब 1'a आदर्शानुसारेणेतः पूर्वमेवागतमस्ति। ÷ इतोऽप्रे D पुस्तके 'सायरसाइ; विवाह, इदं पद्यं विद्यते, तब 1'a आदर्शानुसारेणोपर्यागतम् । { × एव पाटः केवलं 1'a प्रता प्राप्यते।

तैरिष्टं देवतं सार इत्यंभिहितः प्राह-

- ४१. लक्ष्मीर्यासति गोविन्दे वीरश्रीवीरवेश्मिन । गते मुझे यशःपुझे निरालम्बा सरस्वती ॥ इत्यादि तद्वाक्यानि 'बहूनि यथाश्चतमवगन्तव्यानि । तद् त सं सुझं निहत्य तिच्छरो राजाङ्गणे श्रूलिकाप्रोतं कृत्वा नित्यं दिधिविलिसं कारयन्निजममंषे पुपोष ।
  - ४२. यशःपुञ्जो मुञ्जो गजपतिरवन्तिश्वितिषतिः सरस्वत्याः स्रनुः समजनि पुरा यः कृतिरिति । स कर्णाटेशेन स्वसचिवकुचुन्नैव विधृतः कृतः श्रूलीश्रोतोऽस्त्यहह विषमाः कर्मगतयः ॥

# ३८) अथ मालवमण्डले तहुत्तान्तवेदिभिः सचिवैस्तद्श्रातृच्यो भोजनामा राज्येऽभ्यषिच्यत।

।। इति श्रीमेरुतुङ्गाचार्यविरैचिते प्रबन्धचिन्तीमणौ नृपश्रीविक्रमादित्यप्रमुखमहासात्त्विकपरोपकारादि-गुणरत्नालङ्कृतनृपतिचरितवर्णनो नाम प्रथमः प्रकाशः ।। प्रथाप ४०४।।

# [७. अथ भोज-भीमप्रबन्धः।]

10

5

- ३९) अथ ['संवत् १०७८ वर्षे] यदा मालवकमण्डले श्रीभोजराजा राज्यं चकार तदाऽत्र गूर्ज-रघरित्र्यां चौंकुक्यचक्रवैतीं श्रीभीमः पृथिवीं दाद्यास । किसन्निप निद्यादेषे स श्रीभोजः श्रिये-श्रश्रश्रलतां निर्जंचेतिस चिन्तयन् कल्लोललोलं निर्जं जीवितं च विस्टान् पातःकृत्यानन्तरं दान-मण्डपेऽनुचरैराहृतेभ्योऽर्थिभ्यो यहच्छ्या सुवर्णटङ्ककान् दातुमारेभे ।
- ४०) अथ रोईंकाभिधानस्तन्महामात्यः कोशविनाशात्तदौदार्यगुणं दोषं मन्यमानोऽपरथा तं 15 दानविधिं निषेद्धमक्षमः सैर्वावसरे भग्ने सभामण्डपभारपटे-
- ४३. \*'आपद्र्थे धनं रक्षेत्' इत्यक्षराणि न्वटिकयाऽलेनि । प्रातर्यथावसरं न्द्रपतिस्तान्वर्णानि-र्वण्यं समस्तपरिजने तं व्यतिकरमपहुर्वाने 'माग्यभाजः क चापदः' इति न्द्रपतिना लिखिते, 'दैवं हि कुप्यते कापि' एवं मिन्नलिखनादनन्तरं न्द्रपतिनी तद्विलोक्य 'सैन्नितोऽपि विनश्यति ॥' इति पुरो लिखिते स सचिवोऽभयं याचित्वा सैलिखितं विज्ञपयामास । तदनु "इयं पण्डितानां पञ्च-20 श्वाती मम मनोगजं ज्ञानाङ्करोन वशीकर्तुममात्रं महाँ त्रसन्ति भा यथा याचितं ग्रासं लभते । तथा हि,—कङ्कणोत्कीर्णमार्याचतुष्ट्रैयमेतत्—

<sup>1</sup> AD तैरुक्तमिष्टं। 2 D नास्ति; A स मुझः; Pa इत्यमिहिते। 3 Pa ०मिन्दरे। 4 D 'बहुनि' नास्ति; P 'तहान्यानि बहुनि' खाने 'तत्स्युक्तनि'। ¶ Pb प्रतौ इयं पंक्तिरेतादशी लम्यते-'ततो मालवे तद् विदित्वा तत्सिचिवेस्तद्भातृष्यो मोजो राज्ये नयसः।' 5 P Pa ०चार्याविःकृते। 6 Pa ०चूडामणी। \$ AD प्रतौ अत्याः पंक्ताः स्थाने 'इति श्रीविक्रमप्रमुखनृ-पवर्णनो नाम प्रथमः सर्गः।' एतादशी पंक्तिलंभ्यते। 7 एतद् वाक्यमात्रं Pb प्रतौ उपलम्यते। 8 A चीलक्य०। 9 D ०वंशीय। 10 P नास्ति; B मालवमहीपालो। 11 B राजश्रिय०। 12 BP 'निज' नास्ति। 13 Pa स्वं। 14 Pa चिन्तयन्। 15 P हेमटं०; Pa स्वर्णटं०। 16 P Pa रोदिकाभि०। 17 Pb सेवाव०। \* Pa प्रतौ 'आपदर्थे घनं रसेद् दारान् रसेद् धनरपि। आत्मानं सततं रसेद् दारेरपि धनरपि॥' एव संपूर्णः खोको लिखितो लम्यते। 18 BP लिलेख। 19 B परिजनेन; Pa परिचजने। 20 B ०मपहुवानेन। † एतत्पादस्थाने B 'श्रीमतां कुत आपदः'; P 'महतामापदः कृतः' एतादशः पाटः। 21 BP कृष्यति। 22 P मिश्रणा लिखिते। 23 BP नृपेण। 24 ADP सञ्चयोपि। 25 BP Pa स्वं लेखकं। 26 BP ज्ञापयामास। 27 AD 'इयं' नास्ति। 28 P बमात्र; Dc-d अतिमात्रं; Pb ०मना अत्र। 29 AD महामात्रा । 30 Pb चतुष्कमेतत्; BP चतुष्टयिदं; Pa चतुष्टयं स।

- ४४. इदमन्तरमुपकृतये प्रकृतिचला यावदस्ति सम्पदियम् । विपदि नियतोदयीयां पुनरुपकर्तुं कुतोऽवसरः ॥
- ४५. निजकरनिकरसमृद्ध्या धवलय भ्रवनानि पार्वणशशाङ्क । सुचिरं इन्त न सहते हतविधिरिह सुस्थितं कैमपि॥
- ४६. अयमवसरः सरस्ते सलिलैरुपकर्त्तुमर्थिनामनिशम् । इदमपि सुलभमम्भो भवति पुरा जलधराम्युद्ये ॥
- ४७. कतिपयदिवसस्थायी पूरो द्रोन्नतश्च भविता ते । तटिनीतटद्वपातिनि पातकमेकं चिरस्थायि ॥
- ४८. किं च- यदनसमिते सूर्ये न दत्तं धनमर्थिनाम् । तद्धनं नैव जानामि प्रातः कस्य भविष्यति ॥ इति खकूतं कण्ठाभरणीभूतं श्लोकमिष्टं मन्नमिव जपन्, मन्निन् पेतपायेण भवता कथं विप्रलभ्ये ।
- ४१) अथान्यसिम्नवसरे राजा राजपाटिकायां सश्चरन् सरित्तीरमुपागतः। तम्नीरमुह्णङ्क्याग-च्छन्तं दारिद्योपद्वतं काष्ठभारवाहकं कमपि विश्रं प्राह-
- ४९. 'कियन्मात्रं जलं ? वित्र !' 'जानुद्रमं नराधिप !'। इति तेनोक्ते कथं सेयमवस्था ते ?' इति नृपेण 'पुनक्क्ते 'न सर्वत्र 'मवादशाः ॥'

इति <sup>†</sup>तद्वाक्यान्ते यत् पारितोषिकं न्यपितरस्मै अदापयत् <sup>†</sup> तन्मस्री धर्मवहिकायां श्लोकबद्धं छिछेख। तद्यर्थां-

- ५०. लक्षं लक्षं पुनर्रुक्षं मत्ताश्र दश दन्तिनः । दत्तं मोजेन तृष्टेन जानुद्रप्रप्रमाषिणे ॥
- ४२) अथान्यस्यां निश्चि निशीयसमयेऽकसाद्विगतनिद्रो राजा राजानं गगनमण्डले नवोदित-15 मालोक्य स्वसारस्वताम्भोधिपोन्मीलद्वेलैं।निभमिदं काव्यार्द्धमार्ह्ध-
  - ५१. यदेतचन्द्रान्तर्जलदलवलीलां प्रकुरुते वदाचष्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा। इति राज्ञा भ्योभ्यो निगद्यमाने कश्चिचौरो दपसौधे खात्रपातपूर्व कोशसुवने प्रविश्य प्रतिभा-भरं निषेद्धमक्षमः-

अहं त्विन्दुं मन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणीकटाक्षोल्कापातव्रणशतकलङ्काङ्किततनुम् ॥ 20 इति तत्पर्टनानन्तरं चौरमङ्गरक्षोः कारागारे निवेदायामास । ततोऽहर्मुखे सभामुपनीताय" तसी चौराय यत्पारितोषिकं राज्ञा प्रसादीकृतं तद्धर्मवहिकानियुक्तो नियोग्येवं काँव्यमलिखत्—

५२. अग्रुष्मे चौराय प्रतिनिहितमृत्युप्रतिभिये<sup>33</sup> प्रभुः प्रीतः प्रादादुपरितनपादद्वयकृते । सुवर्णानां कोटीर्दश दशनकोटिश्वतिगरीन् करीन्द्रानप्यष्टौ मदम्रदितगुञ्जन्मधुलिहः ॥ [¹पुनरन्यदा गवाक्षजालिकाप्रविष्टं चन्द्रं दृष्ट्वा प्राह-

<sup>1</sup> AD ०तोदितायां । 2 AD किमि । 3 P दूरोक्षतोपि; AD दूरोक्षतोपि चण्डरयः । 4 A 'किं च' नास्ति । 5 AD Pb भरणीकृतं । 6 AD ०मिष्टमक्षवक्षपन् । 7 P Pa नास्ति । 8 A ०ळ्क्यः; D ०ळ्क्यः । 9 D नृपेणोके विम० । † द्विदण्डान्तर्गतपाठस्थाने Pb मतौ 'तद्वान्यं चिन्तयन् पारितोषिके कक्षस्वर्णमदापयत् । तद् भाण्डागारिको नार्पयति । केरकमेव कारयति । तद्वाज्ञा ज्ञाते मतिकेरकं छक्षं वर्द्धयति नृपः । वारद्वयकेरके छक्षत्रयं दश गजानदापयत् विमाय तसौ ।' प्तादक्षो विस्तृतः पाटः । 10 Pa यथा तत्; P नास्ति । 11 P Pb विनाऽन्यत्र 'देवेन' । 12 D प्रभाषणात् । 13 D अथान्यदा; B अथ निशायां । 14 AD ०वेछ० । 15 BP ०मूचे । 16 Pa वित्तुते । 17 Pb प्रविद्यः । 18 BP तत्पिक्तितानन्तरं । 19 BD रक्षकः । 20 Pb ०मुचे । 21 D तोषकं । 22 P कान्येनाछिक्षत्; Pb कान्यवद्भम् । 23 Pa ०मये । ‡ कोष्टकान्तरंतं वर्णनं Pb विनाऽन्यत्र नोपछम्यते ।

[४७] गवाक्षमार्गप्रविमक्तचिन्द्रको विराजते वक्षसि सुभ्रु ते शशी । तदवसरे प्रविष्टेन चौरेणोक्तम्-

प्रदत्तझम्यः स्तनसङ्गवाञ्छया विदूरपातादिव खण्डशो गतः ॥ एतस्यापि तथैव दानं धर्मवहिकायां निवेशनं च ।]

४३) अथ कदाचित्तस्यां वाच्यमानायां खमेव स्थूललक्षं मन्यमानो दर्पभूताभिभूतं इव

५३. तत्कृतं यत्र केनापि तहत्तं यत्र केनचित् । तत्साधितमसाध्यं यत्तेन चेतो न द्यते ॥ इति खं मुहुर्मुहुः श्लाघ्यमानः, केनापि पुरातनमित्रणा तद्गर्वखर्वचिकीर्षया श्रीविक्रमांकेषमेव-हिका न्यायोपनिन्ये । तस्या उपरितनविभागे प्रथमतः प्रथमं काव्यमेतत्-

५४. \*वक्राम्भोजे सरखत्यिवसति सदा शोण एवाधरस्ते बाहुः काकुत्स्थवीर्यस्मृतिकरणपदुर्दक्षिणस्ते समुद्रः । वाहिन्यः पार्श्वमेताः क्षणमि भवतो नैव मुश्चन्त्यमीक्षणं खच्छेऽन्तर्मानसेऽस्मिन्कथमवनिपते तेऽम्बुपानाभिलाषः ॥ 10 क्ष्यस्य काव्यस्य पारितोषिके दानं यथा-

५५. अष्टौ हाटककोटयस्त्रिनवतिर्भुक्ताफलानां तुलाः पश्चाशन्मदगन्धमत्तमधुपक्रोघोद्धराः सिन्धुराः। अश्वानामयुतं प्रपञ्चचतुरं वाराङ्गनानां शतं दण्डे पाण्ड्यंनृपेण ढौकितमिदं वैतालिकस्यार्पितम्।। इति तैत्काव्यार्थमवगम्य तदौदार्यविनिर्जितगर्वसर्वस्वस्तां वहिकामचीयत्वा यथास्थानं प्रस्थापयत्।

४४) प्रतीहारेण विज्ञप्तः-'स्वामिन्! देवदर्शनोत्सुकं सरस्वतीकुटुम्बं द्वारमध्यास्ते' । 'क्षिप्रं 15 प्रवेशये'ति राजादेशादनु प्रथमप्रविष्टा तत्प्रेष्या प्राह-

५६. बापो विद्वान् बापपुत्रोऽिप विद्वान् आई विदुँपी आईधुआिप विदुपी। काणी चेटी सापि विदुँपी वराकी राजन् मन्ये विद्यपुद्धं कुटुम्बम् ॥

इति तस्याः" प्रहसनप्रायेण वचसा चपतिरीषद्विहस्यं तज्ज्येष्ठपुरुषाय समस्यापदमाह-'असारा-त्सारमुद्धरेत्'।

५७. दानं वित्ताद् ऋतं वाचः कीर्तिधर्मों तथायुषः । परोपकरणं कायादसारात्सारग्रुद्धरेत् ॥ अथ<sup>13</sup> न्रपतिस्तत्पुत्राय-'हिमालयो नाम नगाधिराजः; प्रैंवालकाय्याकारणं कारीरं।' इति न्रपति-वाक्यानन्तरम्-

५८. तव प्रतापज्वलनाजगाल हिमालयो नाम नगाधिराजः । चकार मेना विरहातुराङ्गी प्रवालशच्याश्चरणं शरीरम् ॥ इति समस्यायां पूरितायां '' ज्येष्टस्य पत्नीं प्रति राज्ञां '–'कवणु पियावउं खीरु' इति समस्यापदे समर्पिते"–

1 BP इति । 2 Pa दर्पाभभूत । 3 Pa विक्रमार्कसः, A विक्रमार्कविहका । \* B आदर्शे एतरपद्यं नोपलम्यते; AD आदर्शे प्रथमं 'अष्टी हाटक॰' इदं पद्यं तदनन्तरं च प्रतापद्यं लिखितं लभ्यते । † केवलं P प्रतो इयं पंक्तिकंभ्यते; अस्याः स्थाने Pa प्रतो 'एतत्तुष्टिदाने' इत्येव वाक्यं । 4 BP तारुण्योपचयप्रपश्चितदशां; Pa लावण्योपचयप्रपञ्चवतुरं । 5 BP पाण्डु॰ । 6 B Pa तं; P नास्ति । 7 AD अस्था॰ । 8 A प्रथमं प्रविष्टलतः प्रेष्यः; D ०प्रविष्टं तस्प्रेष्यः; P 'तस्प्रेष्या' स्थाने 'चेटी' । 9-10 D पुस्तके 'विद्वर्षा' स्थाने 'विद्यो' । 11 A राजन्मान्यं भोज (B 'भोज' स्थाने 'विद्धि') विद्वरकुदुम्बं । 12 D तस्य । 13 Pa इति नृपः । 14 AD 'चकार मेना विरहातुराङ्गी' इति द्वितीयः पादः । 15 Pb नास्ति । 16 AD राजा; P प्राह । 17 AD राजाऽपिते; B राज्ञा सम॰; P प्रतो 'इति राजदन्ते समस्यापदे सा प्राह-' एतादशं वाक्यमिदम् ।

- ५९. जईयह रावणु जाईयउ दहग्रुह ' इक्कु सरीरु । जणि ' वियम्मी ' चिन्तवह कवणु पियावउं खीरु ।। सेत्थं पूरयामास । अथ राज्ञा दासीं प्रति-'कण्ठि विस्तुस्त्रह काउ हित समस्यापदम् ।
- ६०. कवणिहिं विरहकरालिअइं उड्डाविउ वराउ । सिंह अचन्ध्रुअ दिट्ट महं कण्ठि विद्धष्ट्र काउ ॥ सेत्थं पूर्यामास । सुतां विस्मृत्य राज्ञा तानि सर्वाणि सत्कृत्य विस्रष्टानि ।
- 5 अथ राजा विसृष्टंसर्वावसरश्चन्द्रशालाभुवि विधृतातपत्रः'' परिभ्रमन् द्वाःस्थेन विज्ञससुता''-ृष्टतान्तो रूपः–उच्यतामिति तां प्रति प्राह् । अथ सा ''ऊचे–
- ६१. राजन् ! "ग्रुझकुलप्रदीप निखिलक्ष्मापालचूडामणे युक्तं सश्चरणं तवात्र भवने" छत्रेण रात्राविष ।
  मा भूत्त्वद्वद्नावलोकनवशाद् त्रीडाविलक्षः शशी मा भूत्त्वेयमरुन्धती भगवती दुःशीलताभाजनम् ॥
  इति तद्वाक्यानन्तरं तत्सौन्द्र्यचातुर्यापृहतचित्तस्तासुद्वाह्यं भोगिनीं चकार ।
- 10 ४५) अथान्यदा यमलपत्रेषु सत्स्विप सन्धिदृषणोत्पत्तये श्रीभोजराजा गूर्जरदेशविज्ञतां जिज्ञासुः सान्धिविग्रहिककरे कृत्वेमां गाथां श्रीभीमं प्रति प्राहिणोत्-
- ६२. हेलानिइलियगइन्दकुम्भपयिष्ठयपयावपसरस्स । सीहर्सं मएण समं न विग्गहो नेव सन्धाणं ॥ इति"तदुत्तररूपां गाथां याचमानो" भीमः" सर्वेषामि महाकवीनां तदुत्तरहेतून् विविधान् गाथाबन्धान् फल्गुविल्गतान् विचिन्तयन् [\*आस्ते; तदा नगरान्तः श्रीजैनप्रासादे एकायां चत्त- 15 सद्धापरायां स्तम्भमवष्टभ्य स्थितायां नर्तक्यां मंत्रिणा तत्रोपविष्टशिष्यपार्थात्स्तम्भे व्यावर्ण- यिते शिष्यः प्राह-
  - [४८] यत्कङ्कणाभरणभूषितबाहुवलेः सङ्गात्कुरङ्गकदृशो नवयौवनायाः । न खिद्यसे न वलसे न च कम्पसे त्वं तत्सत्यमेव दृषदा परिनिर्मितोऽसि ॥
  - तत्खरूपे मिश्रणा राज्ञो विज्ञसे, राजा आचार्यानाहूय पप्रच्छ।\*]
- 20 ६३. अन्धयसुआण कालो भीमो पुह्वीइ<sup>26</sup> निम्मिओ विहिणा। जेण सयं पि न गणिअं का गणणा तुज्झ इक्कस्स।। इति गोविन्दाचार्यविरचितां तां चेतश्चमत्काँरकारिणीं गाथां तस्य प्रधानस्य करे प्रस्थाप्य सन्धि- दूषणमपाहरत्।<sup>†</sup>

अम्बा तुष्यति न मया न खुषया सापि नाम्बया न मया । अहमपि न तया न तया वद राजन्कस्य दोषोऽयस् ॥ इति तद्वानयानन्तरं तदाजन्मदारिख्यदोहि पारितोषिकं दापयामास ।'

<sup>1</sup> B जई ह; P Pa जईयह । 2 P जाईउ । 3 AP ० मुह । 4 A Pa शरीर । 5 P माइ । 6 B वियंभिय । 7 P नास्तीदं वाक्यं । 8 AD 'दासीं प्रति' नास्ति; Pa 'राज्ञा' नास्ति; P 'अथ राज्ञा' स्थाने 'सुतां विस्मृत्य' । 9 P विज्ञक्षड । 10 AD काणविहिं । 11 D पइं उड्डावियउ । 12 P सहीय अचुब्भुय । 13 B दिहु; P दिहं । 14 AD सर्वावसरे । 15 AD परिभ्रमन् विध् । 16 AD विज्ञप्तः सुता । Pa ० सुतावृत्तान्ते; Pb सुताविसर्ज नवृत्तांतः । 17 ABD 'ऊचे' नास्ति; Pa सोचे । 18 AD Pa 'मुअ' स्थाने 'भोज' । 19 AD भुवने; B Pa भवतः । 20 AD तत्तीन्द्रयांपहत । B तदौदार्यचातुर्याप । 21 Pb ० परिणीय । 22 AD सिंहस्स । 23 P अत्रोत्तरस्तां । 24 D याच्यमानो; AB पद्यमानो; P विकोकयन्; B पद्यमानानो । 25 D विना नास्ति । \* कोष्टकान्तर्गतः पाटः केवछं P प्रतो प्राप्यते । 26 AD पुरुषी भीभो य । 27 ABD चमरकारिणीं । † अत्र प्तदृर्णनान्ने AD आदर्शे निम्नोद्धतं वर्णनं विधते परं BP आदर्शोनुसारे-णोपरिष्टात् किञ्चिरमकारान्तरेण प्राप्यते । 'किसम्बप्यवसरे प्रतिहारनिवेदितः कोऽपि पुरुषः सभा प्रविद्य श्रीभोजं प्रति—

- ४६) अथ करेयामपि निश्चि हिमसमये वीरचर्ययां नृपतिः परिभ्रमन् कस्यापि देवकुलस्य पुरः कमि पुरुषं-
- ६४. "शान्तोऽग्निः स्फुटिताधरस धमतः क्षुत्क्षामकुक्षेर्मम शीतेनोद्धिषतस मायफलविचन्तार्णवे मजतः । निद्रा क्वाप्यवैमानितेव दियता सन्त्यज्य द्रं गता सत्पात्रप्रतिपादितेव कमला न क्षीयते शर्वरी ॥ इति पठन्तं श्रुत्वा 'निशान्तंमितवाद्य तं प्रातराहूय पप्रच्छ—'कथं भवता निशाशेषेऽत्यन्तशीतो- 5 पद्रवैः सोढः ? । 'सत्पात्रप्रतिपादितेव कमले'ति सङ्कतपूर्वमांदिष्टः—'खामिन्! मयात्र घनत्रिचे-लीबलेन शीतमितवाद्यते'। स इति विज्ञपयन्, 'का तव त्रिचेली'ति भूयोऽभिहित ' ''इदमपाठीत्—
  - ६५. रात्रौ जानुर्दिवा भानुः कृशानुः सन्ध्ययोर्द्रयोः । राजन् शीतं मया नीतं जानुभानुकृशानुभिः ॥ स इत्थं वदन् राज्ञा लक्षत्रयेदानेन परितोषितः ।
- ६६. धारियत्वा त्वयात्मानमहो त्यार्गंधना ऽधुना । मोचिता बलिकणीद्याः सचेतोगुप्तिवेश्मनः ॥ 10 इति ससारसारस्वतोद्वारपरैः, तत्पारितोषिकदानाक्षमेण राज्ञां सोपरोधं निवारितः । (अत्र Pb प्रतौ निम्नगतमधिकं वर्णनमुपलभ्यते—)
- [४९] शीतत्रा न पटी न चान्निशकटी भूमों च घृष्टा कटी निर्वाता न कुटी न तन्दुलपुटी तुष्टिन चैका घटी।

  बृत्तिर्नारभटी त्रिया न गुमटी तन्नाधमे संकटी श्रीमद्भोज तव प्रसादकरटी भंकां ममापत्तटी।।
  अत्र काव्यकर्त्रे ११ 'टी' कारप्रमितलक्षदानं भोजस्य ज्ञेयम्।

कदाचित्कस्थापि विद्वत्कुलस्य वासार्थं गृहाणि विलोक्यमानानि सन्ति। तेष्वसत्सु 'तन्तुवायधीवरादीन् कर्षयन्तु' – इति राज्ञा प्रोक्ते राजपुरुषास्तान् कर्षयन्ति यावत्तावत्तन्तुवायस्तानवस्थाप्य राजपार्थे गतः। 'देव! कस्मान्मां कर्षयसी'ति तेनोक्ते, राजाह – 'त्वं काव्यं करोषि ?' ततः स

- [५०] काव्यं करोमि न च चारुतरं करोमि, यत्तकरोमि न च सिद्ध्यति किं करोमि । भूपालमौलिमणिलालितपादपीठ श्रीसाहसाङ्क कवयामि वयामि यामि ॥ घीवरवधुरपि मांसं करे कृत्वा राजान्तिके गताऽऽह-
- [५१] देव त्वं जय कासि छुब्धंकवधूईस्ते किमेतत् पलं क्षामं किं सहजं त्रवीमि नृपते यद्यस्ति ते कीतुकम् । गायन्ति त्वदरित्रियाश्चतिटेनीतीरेषु सिद्धाङ्गना गीतान्धा न चरन्ति देव हरिणास्तेनामिषं दुर्बलम् ॥ इत्यक्ति-प्रत्युक्तिमयं काव्यद्वयं श्चत्वा तान् नगरान्तः स्थापयामास ।

अन्यदा कश्चित्कोविदो मदोद्धरोऽवज्ञया तन्नगरजनान् गेहेनर्दिन इव मन्यमानो वादार्थमाजगाम । पुराभ्यणें 25 कमपि वस्त्रधावनपरं पुरुषं प्रति प्राह-'रे रे शाटकमलनिर्धाटक नगरे का का वार्ता ?' स प्राह-

[५२] अश्वा वहन्ति भवनानि सतोरणानि गावश्वरन्ति कमलानि सकेसराणि । पीतं च यत्र दिघु नास्ति तिलेषु तैलं प्रासादवारशिखरेषु मृगाश्वरन्ति ॥ ततः कामपि बालिकां प्रत्याह-'का त्वम् ?' साह—

[५३] मृतका यत्र जीवन्ति, उच्छुसन्ति गतायुषः । खगोत्रे कलहो यत्र तस्याहं कुलबालिका ॥ 30 है.

1 Pa प्कर्सा । 2 B ०चर्यायां; A ०चर्यया निस्तः । \* D Pa प्रथमिद्वितीयपादी व्यत्ययेन लिखिती लम्येते । 3 BP ०प्यपमा० । 4 P आकर्ष्य । 5 Pb निम्निक्षशाहोषमिति । 6 A ऽत्यन्तोपद्वयः; P निशासां शीतोपद्वयः । 7 AD ०पूर्वं समादिष्टं । 8 Pa वस्त्रयीति । 9 Pb ऽभिहितवान् । 10 तत इद्मपाठीत् । 11 P स्क्षत्रयेण । 12 D स्वागाप्यना । 13 P •द्वारपूरपरे; Pa •द्वारपरं । 14 Pa हाज्ञा स्थ्रत्रयदानेन ।

तद्र्थमनवबुष्यमानः, बालिका अपि यत्र एवंविधासत्र विद्वांसः कीदृशा भविष्यन्तीति विचार्य पश्चाद्रतः । ]
४७) अथान्यस्मिन्नवसरे राजा राजपाटिकायां गजाधिरूढंः पुरान्तरा सञ्चरन् कमपि रोरं भूमिपतितकणांश्चिन्वन्तमवलोक्य-

६७. नियउयरपूरणिम य असमत्था कि पि तेहिं जाएहिं।
-इति तेनार्द्धकविना पूर्वार्द्धे प्रोक्ते;
ससमत्था वि ह न परोवयारिणो तेहि वि न किंपि॥

६८. \*'ते हि वि न किंपि' मणिए भोजनरिन्देण दानस्ररेण । दिनं "मायंगसयं एगा कोडी हिरण्णस्स ॥ इति तद्वचनान्ते;

६९. परपत्थणापवसं मा जणिण जणेसु एरिसं पुत्तं ।

10

. 5

-इति तद्वाक्यादनुः

माँ उयरे वि घरिज्ञसु पत्थणभङ्गो कओ जेहिं ॥

सं इति बदन् 'करत्विम'ति राज्ञाभिहितो नगरमधानैः' 'भवद्विविधविद्वद्घटायामपरथा प्रवेश-मलभमानोऽनेनैव प्रपश्चेन खामिद्दीनचिकीरयं राजदोखरः'-इति ज्ञापितः। तैंदुचितमहादानैः प्रसादीकृते;<sup>‡</sup>

- (५४) श्वा त्या निर्मा विकास कि का तिरेका कुले सुप्रापं सिललं स्थलेष्वपि तदा निर्माण माम । मिष्मे प्रीष्मभरे परस्परदरादालोकमानं दिशो दीनं मीनकुलं न पालयसि रे कासार का सारता ॥ ७०. मेकैः कोटरशायिभिर्मृतमिव क्ष्मान्तर्गतं कच्छपैः पाठीनैः पृथुपङ्कपीठलुठनाद्यस्मिन् प्रुक्षुं चिछतम् । तिसन्नेव सरस्यकालजलदेनोन्नम्य तचेष्टितं येनाकुम्भनिमप्रवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते ॥ न्द्रत्यकालजलदराजञ्जेखरोक्तः ।
- 20 ४८) अर्थं किसम्मित्रिप संवर्त्तसरे अष्टिष्टिभावात्कणर्तृणानामप्राप्त्या दुःस्थे देशे स्थानपुरुषैभींजा-गमं ज्ञापितः श्रीभीमश्चिन्तां प्रपन्नो दीमरनामानं सन्धिविग्रहिकमादिशत्-'यत् किमपि दण्डं दत्त्वाऽस्मिन्वैषे श्रीभोज इहागच्छन्निवारणीयः'। स इति तदादेशात्तत्र गतः। अत्यन्तविरूप-तयां परिचितः। श्रीभोजेनेत्यभिद्धे-

प्रसक्षेत्र राज्ञा सर्वस्वदानात्तोषितेन कविनोक्तम्-भेकै॰' इत्यादि ।  $\P$  केवछं P प्रतौ इदं पद्यं प्राप्यते । 14~ABD 'अथ' नास्ति । 15~Pa अवसरे । 16~D वृष्ट्यभावात् । 17~P तृणकणानाः । 18~P विना नास्त्यन्यत्र 'दुस्थे देशे' । 19~D दामर । 20~P संप्रतिवर्षे; Pa सांप्रतः । 21~AD अत्यन्तविरूपवान् पर्वित्तज्ञः; B ०परिचितस्र ।

 $<sup>1\</sup> D$  'अय' नास्ति ।  $2\ D$  गजारूढः ।  $3\ P$  पूरणे वि ।  $4\ Pa$  किं व; P तेहिं किं पि ।  $5\ B$  वि हु जे । \* D पुस्तके इपं गाथा नास्ति; B आदर्शे पृष्ठस्थाक्षोआगे केनापि पश्चािष्ठािखता दृश्यते ।  $^{\dagger}$  Pa दिशं देवेण भोगरापण; Pb दान-सूरेण भोजरापण; AB विक्रमरापण रायरापण-एतादृशाः पाठभेदाः ।  $6\ Pa$  मत्तगयंदाण सयं ।  $7\ D$  Pa ०पवत्तं ।  $8\ Pa$  जणिसे; A जिणेसु ।  $9\ A$  ऊपरे वि मा धरि०; D मा पुह्नि मा धरि० ।  $10\ Pa$ -b जेण ।  $11\ Pa$  इति स; Pb इत्थं ।  $12\ Pb$  प्रधानपुरुषे० ।  $13\ Pb$  ततस्तहु० । ‡ अत्र Dd आदर्शे एतस्वयनं किश्चिद् भित्रप्रकारेण खिलतसुपळभ्यते । यथा-'राजशेखरः इति भाषिणे विप्राय हस्तिनीं ददी । पुनः स विप्रः-''निर्वाता न कुटी न चाग्निशकटी०'' (इति समग्रं पद्यम्) इति शुत्वा तेनेकादशसदस्त्राणि दत्तानि । अथ राजशेखरनामा कविः सन्ध्यायां महाकाळप्रासादे सुसः पठिते ।

<sup>(</sup>४४) पोतानेतास्य गुणवित प्रीष्मकाळावसानं यावत्तावच्छमय रुदतो येन केनाशनेन । पश्चादम्भोधररसपरीपाकमासाद्य तुम्बी कुष्माण्डी च प्रभवित यदा के वयं भूभुकः के ॥

- ७१. योष्माकाधिपसन्धिविग्रहपदे द्ताः कियन्तो द्विजं! त्वादक्षा बहवोऽपि मालवपते ते सन्ति तंत्र तिधा। प्रेष्यन्तेऽघममध्यमोत्तमगुणप्रेष्यानुरूपाः कमात्तेनान्तःसितग्रत्तरं विद्धता धाराधिपो रिक्षतः ॥ इति तद्वचनचांतुरीचमत्कृतो राजा गूर्जरदेशं प्रति प्रयाणपटह [\*दापनं चक्रे। प्रयाणावसरे वैन्दिनोक्तम्— ७२. चौर्डः क्रोडं पयोधिविश्वति निवसते रन्ध्रमन्ध्रो गिरीन्द्रे कर्णाटः पद्दबन्धं न मजति भजते गूर्जरो निर्झराणि। चेदिलेलीयतेऽस्तः क्षितिपतिग्रुभटः कन्यकुक्जोऽत्र क्रुब्जो मोज! त्वत्तश्रमात्रप्रसरभयभरच्याकुलो राजलोकः॥ ७३. कोणे कौङ्कणकेः कपाटनिकटे लाटः कलिङ्कोऽङ्कणे त्वं रे कोशलन्तनो मम पिताप्यत्रोपितः स्थण्डिले।
- प्रयाणकपरह\*] दापनाद्नु समस्तराजविडम्बंननाटकेऽभिनीर्यंमाने सकोपः कोऽपि भूपः कारागारा-न्तरा पुरःस्थितं सुस्थितं तैलिपं भूपमुत्थापयंस्तेनोचे-'अहमिहान्वयवासी कथमागन्तुकभव-द्वचसा निजं पदमुज्झींमी'ति विहस्य वृणो दामरं प्रति नाटकरसावतारं प्रश्नांसंस्तेनाभिद्धे—10 'देव! अतिशायिन्यपि रसावतारे धिग् नर्टस्य कथानायकष्ट्रत्तान्तानभिज्ञताम्। यतः 'श्रीतैलिप-देवराजा श्लिकाप्रोतमुञ्जराजशिरसा प्रतीयत इति । तेन सभासमक्षं इति प्रोक्ते तिन्नर्भर्तन्न-नसम्पन्नमन्यरनन्यसाँमान्यसामग्र्या तदेव तिर्हेङ्गदेशं प्रति प्रयाणमकरोत् ।

इत्यं यस विवर्द्धितो निशि मिथः प्रत्यर्थिनां संस्तरस्थानन्यासभवो विरोधकलहः कारानिकेतक्षितौ ॥

४९) अथ तैलिपदेवस्यातिबलमायान्तमाकण्यं व्याकुलं श्रीभोजं स "दामरः समायातकिर्धंत-राजादेशदर्शनपूर्वं भोगपुरे श्रीभीमं समायातं विज्ञपयामास । तया तहार्त्तया क्षते क्षारिनक्षेप-15 सदक्षया विलक्षीिक्रयमाणः श्रीभोजराजा दामरमभ्यधात्-'अस्मिन्वर्षे त्वया खलामी कथश्रनीं-पीहागच्छित्रवार्यः'-इति भूयो" भूयः सदैन्यं भाषमाणे च्रे प्रस्तावविश्वपाद्धस्तिनीसहितं हस्ति-नमुपायने उपादाय पत्तने श्रीभीमं परितोषयामास ।

# ५०) कसिंश्चिद्धर्मशास्त्राकर्णनक्षणेऽर्ज्जनस्य राधावेधमाकर्ण्य, किमभ्यासस्य दुष्करमिति

श्रीभोजराजा गूर्जरोपरि कृतप्रस्थानो बाद्यावासे कृतस्थानो भेटितः सन् राज्ञोचे दामराख्यः-मीमदीयाको नापितोऽश्य कल्ये किं करोति?। तेनोक्तम्-अन्येषां राज्ञां शिरोमुण्डितम्। एकस्य शिरो जलभिक्षमास्ते पश्चान्मुण्डियिष्यतीति भणिते राज्ञा चमरकृतेन राजभुवने राजिवस्थननाटके चित्रे दामरस्वामी कर्णाटराज्ञश्चादूनि कुर्वन् दर्शितः। दूतेनोक्तम्-

भोजराज मम खामी यदि कर्णाटभूपतेः । कराकृष्टो न पश्यामि कथं मुअशिरः करे ॥ इति वाक्येन स्मृतपूर्ववैरः गूर्जरदेशं परित्यज्य कर्णाटोपरि प्रयाणं कृतवान् । नृपाप्रे डामरस्योक्तिः-

(४६) सत्यं त्वं भोजमार्तण्ड पूर्वस्यां दिशि राजसे । सूरोऽपि छ्युतामेति पश्चिमाशावळम्बने ॥  $25~\mathrm{BP}$  Pa 'स डामरः' नास्ति ।  $26~\mathrm{Pa}$ -b 'कल्पित' नास्ति ।  $27~\mathrm{B}$  Pa सांप्रतवर्षे ।  $28~\mathrm{A}$  कथंचन इहा॰; P कथ-मपि इहा॰ ।  $29~\mathrm{P}$  पुनः पुनः ।

<sup>1</sup> AD वद। 2 AD माहक्षा। 3 P किन्तु। 4 ० रूपक्रमात्। 5 Pb तेनान्तर्गतमुत्तरं। 6 AD चातुर्यं। 7 Pb भोजो गूजेरधिरत्रीं। \* एतत्कोष्ठकान्तर्गताः पञ्चयो B Pa आदर्शे अनुपलम्याः। 8 AD दानं। 9 P बन्दिः अवादीत्। 10 D चौकः। 11 P गिरीन्द्रं। 12 Pb कुंकुणकः। 13 P भुवो। 14 AD विक्रम्बनाटः। 15 AD अधियमाने। 16 AD 'पुरः' नास्तिः, D पुराः। 17 P तैकपंः, Pa तैलिपदेवः। 18 Pb अम्रिज्ञामीः। 19 AD विक्रमन्। 20 Pb भोजनृपो। 21 D ० भटत्य। 22 AD सभासमक्षं तेनोक्तः। 23 AD 'सामान्य' नास्ति। 24 B तैलक्षः, P कर्णाट। † एतिहृदण्डान्तर्गतपञ्चित्याने P प्रती निक्रगतः श्लोको लभ्यते—

<sup>(</sup>४५) भोजराज मम खामी यदि कर्णाटभूपतिः । केशाकृष्टं न पश्यामि तस्कि मुझिशिरः करे ॥

<sup>🕇</sup> एतरप्रकरणस्थाने D d प्रती निम्नलिखितरूपारमकं कथनसुपरुभ्यते-

विमृद्यं सतताभ्यासवद्याद्विश्वविदितं राधावेषं विधाय नगरे हृंदृद्योभां कारयंस्तैलिक-सूचिका-भ्यामवज्ञया निराकृतोत्सवाभ्यां श्रीभोजभूषो व्यज्ञप्यत । तैलिकेन चन्द्रद्यालांस्थितेन भूमि-स्थितसङ्कीर्णवदने मृन्मयपात्रे तैलधाराधिरोपणात्; सूचिकेन च भूमिस्थितेनोद्धीकृततन्तुमुखे आकाद्यात्पतन्त्याः सूच्या विवरं नियोज्य निजाभ्यासकौद्यालं निवेद्य हुपं प्रति-'चेच्छिक्तरिस्ति इताः प्रभुरप्येवं करोत्वि'त्यभिधाय राज्ञो गर्वं खर्वं चक्राते ।

- ७४. भोजराज ! मया ज्ञातं राघावेधस्य कारणम् । घाराया विपरीतं हि सहते न भवानिति ॥
- ५१) विद्वद्भिरिति श्लाघ्यमानो नवं नगरनिवेशं कर्तुकामः पटहे वाद्यमाने धाराभिधया पण-स्त्रियाऽग्निवेतालनाम्ना पत्या सह<sup>10</sup> लङ्कां गत्वा तं नगरनिवेशमालोक्य पुनः समागतया, मन्नाम नगरे दातव्यमित्यभिधार्थे तत्र्वतिच्छन्द्पटो राज्ञेऽर्पितः । ततः स<sup>14</sup> नवां धारां नगरीं निवे-10 शयामास ।
  - ५२) कसिम्नप्यहिन सं न्यः सान्ध्यसर्वीवसरानन्तरं निजनगरान्तः परिभ्रमन्-

७५. \*एहु जम्मु नर्गेहं गियउ' भडिसरि' खगु न भग्गु। तिक्खा' तुरिय न वाहिया' गोरी गिली न लग्गु।। इति केनापि दिगम्बरेण पट्यमानमाकण्ये प्रातस्तमाकाँये राँत्रिपिटतवृत्तान्तसङ्केतवदोन दाक्ति एष्टः सन्'-

- ७६. देव दीपोत्सवे जाते प्रवृत्ते दिन्तनां मदे । एकच्छत्रं करिष्यामि सगौडं दक्षिणापथम् ॥
   −इति स्वपौरुषमाविःकुर्वन् सेनानीपदेऽभिषिक्ताः ।
- ५३) इतश्च सिन्धुदेशविजयव्या पृते श्रीभीमे [सं दिगम्बरः] समस्तसामन्तेः समं समेख श्रीमदणहिल्लपुरभङ्गं कृत्वा धवलगृह्घटिकाद्वारे केंपईकान् वापयित्वा जयपत्रं जग्नाह । तदादि 'कुलचन्द्रेण मुषितमि'ति सर्वत्र क्षितौं ख्यातिरासीत्। स जयपत्रमादाय मालवमण्डले गतः। २०श्रीभोजाय तं वृत्तान्तं विज्ञपयत्तं। 'भवतेङ्गालवापः किष्यं न कारितः? अत्रत्यमुद्ग्राहितं गर्जर-देशे प्रयास्यती ति श्रीसुरखतीकण्ठाभरणेन श्रीभोजेनाभिद्धे।

\* 'पृहु जम्मु॰' इत भारभ्य 'गूर्जरदेशे प्रयास्यतीति' इत्येतत्पर्यन्तस्य कथनस्य स्थाने De प्रतौ निम्नलिखितस्वरूपारमकं संक्षितं कथनमुपरुभ्यते-

(३०) 'नवजलभरीया मगाडा गयणि धडुक्कड् मेडु । इत्थन्तरि जड् आविसिष्ट् तड जाणीसिष्ट् नेडु ॥
'एषां भूवल्लभया सह०' राज्ञा तम्निजपुत्रीस्वरूपं ष्टष्टं प्रासराकार्यं गूर्जरदेशोपरि सेनाधिपत्यं ददौ । तदा तेनोक्तम्-'देव दीपोत्सवे०'
इति । ततो गूर्जरदेशः समग्रोऽपि तेन विनाशितः । श्रीपचनचतुष्पये कपर्दिका वापिताः । तस्वागतस्य राज्ञोक्तम्-न कृतं रम्यम् । अध्य
प्रमृति माकवदेशदण्डः श्रीगुर्जरे यास्यतीति ।'

<sup>1</sup> AD विद्युशन् । 2 Pb इहशोभादिपूर्वकद्युत्सनं । 3 P भोजराजा । 4 Pb ०शालोपरिस्थितेन । 5 Pb संकीर्ण-सुखद्यन्मय । 6 P विपरितत्तं । 7 Pa नैव भूपितः । 8 BP प्रारच्युकामः; Pa प्रवेष्ट् । 9 Pb धारादेव्यमिधानया । 10 समं । 11 Pb ०मित्यंगीकाराप्य । 12 A ०प्रतिच्छन्दपरं; P तत्परं; Pa तत्परदं । 13 AP समप्यं । 14 AP 'ततः स नवां' स्थाने 'सा' इत्येव । 15 ADP 'स नृपः' नास्ति । 16 Pa नगा । 17 P गउ; Pa गयद । 18 P अरि-सिरि । 19 D तिक्खां तुरियां । 20 AD माणिया । 21 BP ०कंटि । 22 B ०माहूय; P नास्ति । 23 BP निशा । 24 B Pa 'सन्' नास्ति; P सन् उवाच । 25 AD करोग्येव । 26 P सेनापति । 27 P स्थापितः । 28 Pb विहाय 'इतक्ष' नास्ति । 29 D ०प्रावृत्ते । 30 BP Pa नास्ति 'स दिगम्बरः; Pb दिगम्बरः सेनाध्यक्षः । 31 Pb सूत्रयित्वा । 32 AD कपर्दिकान् । 33 P 'श्रिता' नास्ति । 34 AD ०पयक्षको । 35 Pb तत्र कथं ।

- ५४) कदाचिबन्द्रातपे उपविष्टः श्रीभोजः सन्निहिते कुलचन्द्रे पूर्णचन्द्रमण्डल [\*मालोक्य पुनः-पुनस्तत्सम्मुख ] मवलोकमान इदमपाठीत्-
- ७७. येषां वह्नभया सह क्षणिमव क्षिप्रं क्षपा क्षीयते तेषां शीतकरः शशी विरहिणागुल्केव सन्तापकृत्। इत्यर्द्धे कविना तेनोक्ते कुलचन्द्रः प्राह-
  - असाकं तु न वस्त्रमा न विरहस्तेनोभयश्रंशिनामिन्द् राजित दर्पणाकृतिरसौ नोष्णो न वा शीतलः ॥ इति तदुक्तरनन्तरमेवैकां वाराङ्गनां प्रसादीचकार ।
- ५५) अथ दामरनामा साँनिधिवग्रहिको मालवमण्डलादायातः श्रीभोजस्य सभां वर्णयन् महानतमायल्लकं जनयति। तत्र गतश्च श्रीभीमस्यामात्रां रूपपात्रतां कर्णयंस्ति दृक्षातरिलतः श्रीभोजः
  'तिमहानय मां तत्र वा नय' इत्यभ्यर्थ्यमानः, सभादर्शनोत्किण्ठितेन श्रीभीमेन तथेव याच्यमानः किस्मिन्नि वर्षे उपायविन्महदुपायनमादाय विभवेषधारिणं ताम्बूलकरण्डकवाहिनं श्रीभीमं 10
  सहं गृहीत्वा सैदिस गतः। प्रणमन् श्रीभोजेन श्रीभीमानयनवृत्तान्तं व्याहृतः स विज्ञापयांचक्रे-'स्वतन्त्राः स्वामिनो नः। अनिभमतं कार्यं केन बलात्कार्यते इति। सर्वथेयं कदाशा देवेन नावधारेणीया'-इत्यभिधार्यं,श्रीभीमस्य वयोवर्णाकृतीनां साद्द्रयं पृच्छन् श्रीभोजस्तान्सभासदो होकानवलोकयन् स्थगीधरं लक्षीकृत्य दामरेणेत्यभिद्धे-'स्वामिन्!
- 9८. एषाऽऽकृतिरयं वर्ण इदं रूपिमदं वयः । अन्तरं चास भूपस काचचिन्तामणेरिव ॥ इति तेन विज्ञसे चतुरच्कवर्ती श्रीभोजस्तत्सामुद्रिकविलोकनान्निश्चलह्वां हपं विमृश्योपायन-वस्तृन्युपनेतुं स सान्धिविग्रहिकस्तं प्राहिणोत् । तेषु वस्तुषूपनीयमानेषु तद्धणवर्णनया वार्तान्त-रच्याक्षेपेण च भूयसि कालविलम्बे संवृत्ते 'स्थागीवाहकोऽचापि कियचिरं विलम्बते ?' इति राज्ञा समादिष्टः स तं भीममिति विर्म्भपयामास । राजा तदा तदनुपदिकानि सैन्यानि प्रगुणयन् दाम-रेणाभिदधे—'द्वादश-द्वादश योजनीन्तरे प्रावहणिका ह्याः, घटिकायोजनगामिन्यः करभ्यः, 20 अनया समग्रसामग्र्या श्रीभीमः [धितिक्षणं बहीं] सुवमाक्रमन् कथं भवता गृह्यते ?' इति विज्ञ- सस्तेन पाणी घर्षयम् चिरं तस्यौ ।

(अत्र  $\mathbf{P}^{\mathrm{b}}$  सञ्ज्ञक आदर्शे निम्नलिखितानि प्रकरणान्यधिकान्युपलभ्यन्ते-)

[अथान्यस्मिन् वर्षे श्रीभीमसं डामरं मालवमण्डले प्रेपयितुकामो वार्तादि शिक्षयन् आस्ते। डामर उत्तिष्ठन् पटीं प्रक्षाडयामास । ततः श्रीभीमेन पृष्टः स आह—'भविच्छिक्षितमंत्रव मुश्चामीत्यूचे । यतम्तत्र गतोऽहं स्वयमेवावस- 25 रोचितं बुविप्ये । अन्यशिक्षितं कियत्कथयिष्यते'। ततो राजा तस्यावसरोचितचातुरीविज्ञानाय प्रच्छन्नं स्वर्णमयं समुद्रकं रक्षापुञ्जेन भृत्वा, 'भोजसभाया अन्यत्र नायमुद्घाटनीयः' इति शिक्षयित्वा तद्धस्ते उपदार्थमदात् । ततः स गतो मालवे । भोजसभायां तं बहुपट्टक्रलवेष्टितं आनाय्य भोजनृपाग्रे मुमोच । स उद्वेष्ट्य विलोकयित तदा मध्ये छारपुञ्जः । ततो नृपेणोक्तम्—'भो इदं किम्रुपायनम् ?' डामरस्तत्कालोत्पन्नमितः प्राह—'देव! श्रीमीमेन कोटि-

<sup>\*</sup> कोष्ठकान्तर्गतः पाठः केवलं Pb प्रतो उपलम्यः । 1 Pb श्रीभोजेनोके । 2 Pb वरां वारां । 3 Pa सान्ध्यवि । 4 P रूपवर्णनां कुर्वन् । 5 A तत्र मां नयेति वा; B मां तत्र न । 6 P तथेवोच्यमानः, Pa तथा वाच्यमानः । 7 AD स । 8 P सभायां । 9 A नाभिमतं ; D अभिमतं । 10 D सर्वथाप्येके दासा । 11 D नावधीरः । 12 P • भिहिते । 13 Pa तेन सह सदःसदो लोकाः । 14 AD इमाकृः ; B यथाकृः ; P इयमाकृः । 15 AD निश्चलद्यताद्दर्श । 16 AD वर्णनवार्ताः । 17 P Pa ज्ञापयामास । 18 AD योजनानां प्रान्ते ; B Pa योजनान्ते । 19 केवलं Pb प्रतौ सम्योऽयं पाठः । 20 AD घर्षयिखा ।

होमः कारितः, तद्रक्षेयं तीर्थभूता, शित्या भवत्कृते प्राभृतीकृताऽस्ति'। इति तेनोक्ते हृष्टचेतसा राज्ञा खहस्तेन सर्वेषां समर्पिता । तैः सर्वेस्तिलककरणेन वन्दिता । अन्तः पुरे प्रेषिता । ततः स सम्मानितः प्रतिप्राभृतसिहतः पश्चादा-गतः । ज्ञातवृत्तान्तेन श्रीमीमेनापि प्जितः ।

पुनः काँतुकाक्षिप्तचित्तः श्रीभीमः किस्स्वनसरे ग्रुद्राग्रुद्रितलेखं विधाय तद्धत्ते समर्प्य, उपदापाणि तद्धामरं 5 मालवेऽप्रेषीत् । स उपदासहितं लेखं भोजहत्तेऽदात् । यावदुन्ग्रुष्ट वाचयति तावद् 'अयं भवता श्रीघं निपात- नीयः' इति पश्यति । ततः सविस्ययेन राज्ञा पृष्टम्-'भो इदं किं लिखितमस्ति?' । ततः स उत्पातिकामितः प्राह-'देव! मजनमपत्रिकायां समस्ति, यत्रास्य रुधिरं पतिष्यति तत्र द्वादशवर्षप्रमाणो दुर्भिक्षः पतिष्यति' इति ज्ञात्वा श्रीभीमेनाहमत्र प्रेषितः स्वदेशविनाशमीतेन प्रच्छन्नलेखयुक्तः । एवं सित त्वं यथारुचितं कुरु' इति तेनोक्ते राजाह-'नाहमात्मदेशप्रजामनर्थे पातयिष्ये'। ततः सम्मान्य विसर्जितः प्राप्तः खदेशे। तद्बुद्धिकौशलेन 10 पुनश्चमत्कृतः श्रीमीमस्तं बहुमन्यते।]

५६) अथ श्रीभोजः' श्रीमार्घपण्डितस्य' विद्वत्तां पुण्यवत्तां च सन्ततंमाकर्णयन्, तद्दर्शनो-त्सकतया राजादेशैः सततं प्रेष्यमाणैः श्रीमालनगराद्धिमसमये समानीय सबहमानं भोजना-दिभिः सत्कृत्य तद्नु राजोचितान्विनोदान् द्रशयन् , रात्रावारात्रिकावसरानन्तरं सन्निहिते श्वस-क्रिमे पल्यक्के माघपण्डितं नियोज्य तसी खां 'शीतरक्षिकामुपनीय प्रियालापांश्चिरं कुर्वाणः सुखं 15 सुखेन सुखाप । प्रातमीङ्गल्यतुर्यनिर्घोषैर्विनिद्रं नृपं खस्थानगमनाय माघपण्डित आष्ट्रहवान् । विसायापन्नंहृदयेन राज्ञा दिने भोजनाच्छादनादिसुखं पृष्टः स कदन्नसदन्नवात्तीभिरलं शीत-रक्षाभारेणे आन्तं ''खं विज्ञपयन् खिद्यमानेन राज्ञा कथं कथिबदनुज्ञातः पुरोपवनं यावद्भमुजाऽनु-गम्यमानः माघपण्डितेन खागमनप्रसादेन सम्भावनीयोऽहमिति विज्ञप्ये नृपानुज्ञातः खं पदं भेजे। तद्नु कतिपरैर्दिनैः श्रीभोजस्तिक्ष भवभोगसामग्रीदिदक्षया श्रीश्रीमालनगरं प्राप्तः। 20 माघपण्डितेन प्रत्युद्गमादियथोचितभक्तयाऽऽवार्जितः ससैन्यस्तन्मन्दुरायां ममौ । खयं तु माघ-पण्डितस्य सौधमध्यास्य सञ्चारकभुवं काचबद्धामवलोक्य स्नानादन् देवतावसरोर्व्यां मारकर्त-क्कृद्दिमे शैवलवछरीयुग्जलभ्रान्त्या धौर्तान्तरीयं संघृण्वन् सौवस्तिकेन ज्ञापितवृत्तान्तस्तदेव तद्देव-तार्चानन्तरं निवृत्ते मस्रावसरेऽशनसमयसमागतां रसवतीमाखादमार्नः, अकालिकैरदेशजैब्धे-ञ्जनैः फलादिभिश्चित्रीयमाणमानसः, संस्कृतपयःशालिशालिनीं रसवतीमाकण्ठमुपसुज्य भोज-25 नान्ते चन्द्रशालामधिरुह्याश्चतादृष्टपूर्वकाव्यकथापबन्धप्रेक्ष्याँदीनि प्रक्षमाणः, शिशिरसमयेऽपि सञ्जाताकस्मिक भीष्मोष्टमम्रान्त्या संवीतसितखच्छवसनस्तालवृन्तकरैरनुचरैर्वीज्यमानोऽमन्दच-न्दनालेपनेपथ्यः सुखनिद्रया तां क्षणदां क्षणमिवातिवाह्य प्रत्यूषे शङ्कानिस्वनाद्विगतनिद्रो हिम-समये ग्रीष्मावतारव्यतिकरो माघपण्डितेन ज्ञापितः [ \*प्रतिसमयं सविस्मयः कति दिनान्यव-स्थाय ] खदेशगमनायापूच्छन् खयं काँरितनव्यभोजखामित्रासादप्रदत्तपुण्यो मालवमण्डलं प्रति

 $<sup>1\</sup> BP$  ०भोजः सततं ।  $2\ Dd$  कुमुद्पण्डितसुतश्रीमाघ० ।  $3\ D$  पण्डितविद्व० ।  $4\ P$  पुण्यवातां ।  $5\ P$  विहाय सर्वत्र 'सततः' ।  $6\ Pa$  नास्ति ।  $7\ D$  स्व० ।  $8\ D$  ०रक्षां; Pa ०रक्षाकरी० ।  $9\ Pb$  विस्मयापश्चेन ।  $10\ Pb$  कदश्चेनोदरं भृतम्, रात्रों गर्दभवह्यादितं शीतः ।  $11\ D$  शीतभारेण ।  $12\ D$  नास्ति ।  $13\ D$  विज्ञसो ।  $14\ D$  काञ्चन० ।  $15\ A$  आरक्क कृष्टि०; D मणिमरकत् कृष्टि० ।  $16\ D$  धौतान्तरीय० ।  $17\ P$  ०स्वाद्यामास ।  $18\ P$  प्रेक्षणादीनि ।  $19\ D$  ग्रीष्मभा० ।  $20\ P$  ०थ्विनिवेगतः । \* कोष्ठकान्तर्गतः पाटः D पुस्तक एव लभ्यते ।  $21\ P\ Pa$  ०यापुष्टक्यमानः ।  $22\ AD$  क्रिष्यमाणः ।

प्रतस्ये। तथां निजजन्मदिने जनकेन नैमित्तिकाज्ञातके कार्यमाणे, पूर्वमुदितोदितसमृद्धिर्भृत्वा प्रान्ते गलितविभवः किञ्चिद्यराणयोराविर्भृतश्वयथुविकारः पञ्चत्वमाप्स्यतीति—निमित्तविदा निवेदिते विभवसम्भारेण तां ग्रहगतिं निराचिकीर्षुणा माघिषत्रां, संवत्सरशतप्रमाणे मनुजायुषि षड्त्रिंशत्सहस्राणि दिनानि भवंन्तीति विमृश्य नाणकपरिपूर्णांस्तावत्संख्यकान् हारकान्
कारितनव्यकोशेषु निवेदय तद्यिकां परां भूतिं शतशः समर्प्य प्रदत्तमाधनान्ने सुताय कुलोचितां 5
शिक्षां वितीर्य कृतकृत्यमानिना तेन विपेदे। तदनन्तरमुत्तराशापतिरिव प्राप्तमाज्यसाम्राज्यो
विद्वजनेभ्यः श्रियं तदिच्छया यच्छक्तमानैदानैरार्थिसार्थं कृतार्थयंस्तैभागविधिभिः स्वममानुषावतारित्तव दर्शयन् विरचितशिशुपालवधाभिधानमहाकाव्यचमत्कृतविद्वज्जनमानसः प्रान्ते पुण्यक्षयात्क्षीणवित्तो विपत्तिपाते स्वविषये स्थातुमप्रभूष्णुः सकल्त्रो मालवमण्डले गत्वा धारायां
कृतावासंः पुस्तकग्रहणकार्पणपूर्वकं श्रीभोजात्कियदपि द्रव्यमानेयमिति तत्र पत्नीं प्रस्थाप्य 10
यावत्तदाशया माधपण्डितश्चिरं तस्यौः तावत्तथावस्यां श्रीभोजस्तत्पत्नीं विलोक्य ससम्भ्रमः
शालाकान्यासेन तत्पुस्तकमुन्मुद्य काव्यमिदंमद्राक्षीत्—

७९. कुमुद्दवनमपश्चि श्रीमद्म्भोजखण्डं त्यजित मदमुख्कः प्रीतिमांश्चकवाकः । उदयमहिमरिवर्मयोति श्रीतांश्चरतं हतविधिललितानां ही विचित्रो विपाकः ॥

अथ काव्यार्थमवगम्य, का कथा ग्रन्थस्य केवलमस्यैव काव्यस्य विश्वम्भरामूल्यमल्पम्। 15 समयोचितस्यानुच्छिष्टस्य हीशब्दस्य पारितोषिके क्षितिपतिर्लक्षद्रव्यं वितीर्य तां विसस्तं। सापि ततः सश्चरन्ती विदितमाघपण्डितपत्नीकैरंथिभिर्याच्यमाना तत्पारितोषिकं तेभ्यः समस्तमपि वितीर्य यथावस्थिता गृहमुपेयुषी तद्वृत्तान्तिंज्ञापनापूर्वं किश्चिचरणस्फुरच्छोफाय पत्ये निवेद-यामास। अथ स 'त्वमेव मे शरीरिणी कीर्तिरि'ति स्वाधमानस्तदा खगृहमागतं कमि भिक्षुकं विश्वय भवने तदुचितं किमिप देयमपश्यन् सञ्जातनिर्वेद इदमवादीत्—

- ८०. अर्था न सन्ति न च मुत्रति मां दुराशा त्यागाम्न' सङ्कचिति' दुरुलितः' करो मे । याज्ञा च लाघवकरी खवधे च पापं प्राणाः खयं व्रजत किं परिदेवितेन ॥ १
- ८१. दारिष्यानलसन्तापः शान्तः सन्तोषवारिणा । दीनाशाभङ्गजन्मा तु केनायग्रुपशाम्यतु ॥ २
- ८२. न मिक्षा दुर्भिक्षे पतित दुरवस्थाः कथमृणं लभन्ते कर्माणि क्षितिपरिवृद्धान्कारयति कः । अदत्त्वीपि ग्रासं ग्रहपतिरसावस्तमयते क यामः किं क्रमीं गृहिणि गहनो जीवितिविधिः ॥ ३

८३. \*क्षुत्क्षामः पथिको मदीयभवनं पृच्छन्कुतोऽप्यागतः तितक गेहिनि किश्चिदित्त यदयं भुक्के बुभुक्षातुरः । वाचास्तीत्यभिधाय नास्ति च पुनः प्रोक्तं विनैवाक्षरः स्थूलस्थूलविलोललोचनजलैर्बाष्पाम्भसां विन्दुमिः॥४

८४. व्रजत व्रजत प्राणा अर्थिनि व्यर्थतां गते । पश्चादिप हि गन्तव्यं क सार्थः पुनरीद्यः ॥ ५

<sup>1</sup> BP Pb तदा । 2 A निवेदितः p निवेदितां । 3 AD आद्षें एवोपक्रथमिदं पदम् । 4 P विहायान्यत्र 'अविष्य p' । 5 AD 'प्राप्त' नास्ति । 6 D विद्वजनः स । 7 P कृतनिवासः । 8 AD 'ह्दं' नास्ति । 9 D पत्नी कैश्चित्रिर्धि । 10 D अवृत्तान्तं विज्ञा । 11 AD मिश्चं । 12 A दानासः p दानादि । 13 B सञ्चलति । 14 B दुर्छलितं मनो मे । 15 BP अद्स्वेद । 16 P Pa जीवन । \* AB प्रत्यन्तरे प्रत्ययं मूछे नास्ति, परं पृष्ठस्थोपरितनभागे केनापि पश्चािक्षितं प्राप्ति । † P प्रत्यन्तरे प्रतेषां प्रधानां किञ्चद विपर्थयो क्रम्यते । तत्र प्रतादशः क्रमः ३ (१), ४ (२), १ (३), २ (४), ५ (५)

'क सार्थः पुनरीद्दशः' इति वाक्यान्तं एव स माघपण्डितः पश्चत्वमवाप । प्रातस्तं वृत्तान्तम-वगम्य श्रीभोजेन श्रीमालेषु संजातिषु धनवत्सु सत्सु तिसन्पुरुषरत्ने विनष्टे क्षुघाबाधिते सति भिल्लमाल इति तर्ज्ञांतेनीम निर्ममे ।

### ॥ इति श्रीमाघपण्डितप्रबन्धः॥

५७) पुरा समृद्धिविशालायां विशालायां पुरि मध्यदेशजन्मा सांकाईयगोत्रः सर्वदेवनामां द्विजो निवसन् जैनदर्शनसंसर्गात्प्रायः प्रशान्तमिथ्यात्वो धनपाल-शोभनाभिधानपुत्रद्वयेना-न्वितः कदाचिदागताञ् श्रीवर्द्धमानसूरीन् गुणानुरागान्निजोपाश्रये निवास्य निर्द्धन्वभक्त्या परि-तोषितान् सर्वज्ञपुत्रकानिति धिया, तिरोहितं निजपूर्वजनिधिं पृच्छंस्तैर्वचनच्छलेनार्द्धविभागं याचितः। 'सङ्केतनिवेदनाल्लब्धंनिधिस्तदर्ईं यच्छंस्तैः पुत्रद्वयादर्द्धं याचितो ज्यायसा धनपालेन 10 मिथ्यात्वान्धमतिना जैनमार्गनिन्दापरेण निषिद्धः, कनीयसि शोभने कुपापरः स्वप्रतिज्ञाभद्ध-पातकं तीर्थेषु क्षालियतुमिच्छुः प्रति तीर्थे प्रतस्थे । अथ पितृभक्तेन शोभननाम्ना लघुपुत्रेण तं तदाग्रहान्निषिद्ध्य पितुः प्रतिज्ञां प्रतिपालयितुमुपात्तवतः खयं तान् गुरूननुससार । अभ्यस्तसम-स्तविद्यास्थानेन धनपालेन श्रीभोजप्रसादसम्प्राप्तसमस्तपण्डितप्रहंपतिहेन निजसहोदरामर्षभा-वाद द्वादशान्दीं यावत्खदेशे निषिद्धजैनदर्शनप्रवेशेन तदेशोपासकैरत्यर्थमभ्यर्थनया गुरुष्वी-15 हुयमानेषु सकलसिद्धान्तपारावारपारदृश्वा स शोभननामा तपोधनो गुरूनापृच्छय तत्र प्रयातो धारायां प्रविदान पण्डितधनपालेन राजपाटिकायां व्रजता तं सहोदरमित्यनुपलक्ष्य सोपहासम्-'गर्दभदन्त भदन्त! नमस्ते' इति प्रोक्तेः; 'कपिवृषणास्य वयस्य! सुखं ते' [ईति प्रत्युत्तरयांचके । ततश्चमत्कृतो धनपालो मया नर्मणापि नमस्ते इत्युक्तम्, अनेन तु वयस्य सुखं ते] इत्युचरता वचनचातुर्यामिर्जितोऽस्मीति । ततु 'कस्यातिथयो युगमि'ति धनपालस्यालापैः 'भवत एवातिथयो 20 वयमि'ति शोभनमुनेर्वाचमाकण्यं, बद्धना सह निजसीधे प्रस्थाप्य तत्रैव स्थापितः। खयं सीधे समागत्य घनपालः प्रियालापैः सपरिकरमपि तं भोजनाय निमन्नयंस्तैः प्रास्नकाहारसेवापरै-र्निषिद्धः । बलाद्दोषहेतं पृच्छन-

८५. भजेन्माधुकरीं वृत्तिं मुनिम्लेंच्छक्कैलादपि । एकाकं नैव भुझीत बृहस्पतिसमादपि ॥ तथा च, जैनसमये दशवैकालिके-

25 ८६. महुकारसमा बुद्धा जे भवन्ति अणिस्सिया । नाणापिण्डरया दन्ता तेण बुचन्ति साहुणो ॥ इति स्वसमयपरसमयाभ्यां निषिद्धं केंल्पितमाहारं परिहरन्तः द्युद्धाद्यानभोजिनो वयमिति तचरित्रचित्रितमनास्तृष्णीकमुत्थाय सौधे मज्जनारम्भे गोचरचर्यया समागतं तन्मुनिद्धन्द्वमव-लोक्याऽसिद्धेऽन्नपाके तदुन्नाह्मण्योपढौकिते द्शि मुनिभ्यां व्यतीतिकयद्दिनमेतदिति पृच्छयमाने,

धनपालः 'किमत्र पूतराः सन्ती'ति सोपहासमभिद्धानः, व्यतीतदिनद्वयमेतदिति ब्राह्मण्या

<sup>1</sup> इदं वाक्यं D पुस्तकं न विद्यते । 2 B वाक्यानन्तरं; P वाक्यसमकाछं । 3 P स्वजा० । 4 D तज्ज्ञातं । 5 D काक्यपगोत्रः, B नास्ति । 6 P गंगाधरो नाम । 7 P विहायान्यत्र 'अभिधान' नास्ति ।  $\dagger$  हिद्गण्डान्तर्गतः पाठः  $P_8$  आदर्शेंडनुपरुपः । 8 P ० ल्डब्धरोविष । 9 D प्रकृष्ट० । 10 D गुरुपुरुषेषु ।  $\ddagger$  कोष्टकान्तर्गतः पाठः A  $P_8$  प्रत्यन्तरे नास्ति ।  $\xi$  एतस्पाठस्थाने B प्रत्यन्तरे 'शोभनमुनेवंचसान्तश्रमस्कृतः' एताद्यः पाठः । 11 D ह्रयुक्ते । 12 P उसीत्यचिन्तयत् । 13  $P_8$  नीचकु० । 14 P  $P_8$  अक्रियतः । 15 D सीधमाप । 16 P सुनियुग्छ ।

निर्णीयं ताभ्यां 'पूतराः सन्तीत्यत्र' इत्यभिहिते लानासनात्तद्दर्शनार्थमुत्थाय तत्रागतः सन्, स्थालेऽधिरोपितद्धिसंन्निषी यावद्यावकपुँञ्जेऽधिक्रदेसौर्जन्तुभिर्दधिपिण्ड इव पाण्डुरतामवलोक्यः, जिनधर्मे जीवरक्षांप्राधान्यम्, तत्रापि जीवोत्पत्तिज्ञानवैदग्ध्यम्, यथा-

८७. \*ग्रुग्गमासाइपग्रुहं विदिल-कचम्मि गोरसे पडइ। ता तसजीवुष्पत्ती भणन्ति दहिए तिदिणुर्विरि ॥

ति जिन्ने एवेति निश्चित्य शोभनमुनेः शोभनबोधात्सम्यक्प्रतिपत्तिपुरःसरं सम्यक्त्वं 5 भेजे । [ †इयिहनानि स्वं मिथ्यात्वमयं विदन्, मम बन्धुः कापि दृष्टः—इति तस्यैव पुरः पृच्छन् वयआख्या-गुणादिभिः तदुषमाने शोभनेन स्वं कथयता अनुमानात् मम भ्रातैवायमिति निश्चित्य आनन्दाश्चपूर्वं तमालिंग्य स्विशिशोद्दीरा तद्वरून् आकारयामास च । ] कर्मप्रकृत्यादिषु जैनविचारग्रन्थेषु प्रकृत्या प्राज्ञः परं प्रावीण्यमुद्धहन्, प्रति प्रातर्जिनार्चावसरप्रान्ते –

- ८८. कतिपयपुरस्वामी कायन्ययैरिप दुर्प्रहो मितिवितरता मोहेनाहो मयानुस्तः पुरा । त्रिभ्रवनपतिर्बुद्ध्याराध्योऽधुना स्वपदप्रदः प्रभ्रुरिधगतस्तत्प्राचीनो दुनोति दिनन्ययः ॥
- ८०. सन्वत्थ अत्थि धम्मो जा ध्रैणियं जिण न सासणं तुझ ।
  कणगाउराण कणगं व ससियपयं अलम्भमाणाणं ॥

[५५] { किं ताए पढियाए पयकोडीए पलालभूयाए । जित्थित्ति अं न नायं परस्स पीडा न कायव्या ॥

[५६] भदेशाधीशो ग्राममेकं ददाति ग्रामाधीशः क्षेत्रमेकं ददाति । क्षेत्राधीशः शिम्बिकाः सम्प्रदत्ते सार्वस्तुष्टः सम्पदं खां ददाति ॥}

15

10

इत्यादीनि वाक्यानि पठन्' स धनपालः कदाचित्रुपेण' मृगयां सह नीतः' । बाणेन मृगे विद्धे सति तद्वर्णनाय विलोकितमुखो धनपालः प्राह-

९०. रसातलं यातु यदित्र पौरुषं कुनीतिरेषा र्धरणो ह्यदोपवान् । विहर्न्यते यद्धलिनापि दुर्बलो ह हा महाकष्टमराजकं जगत् ॥+

20

इति तम्निर्भर्त्सनात्कुद्धो चपः किमेतदित्यभिद्धाने-

९१. वैरिणापि हि मुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभक्षणात् । तृणाहाराः सदैवैते हन्यन्ते पश्चः कथम् ॥ इत्यैंद्धतसञ्जातकृपेण रूपेण धनुर्बाणभङ्गमङ्गीकृत्याजीवितान्तं संन्यस्तमृगयाव्यसनेन पुरं प्रति"

[ततो भोजराजः प्राह—किं कारणं तु कविराज मृगा यदेते व्योमोत्पतन्ति विलिखन्ति भुवं वराहाः ?। धनपालः प्राह—देव ! स्वद्भचिकताः श्रयितुं स्वजातिमेके मृगाङ्गमृगमादिवराहमन्ये ॥ ] 18 D हत्यूचे अतोऽद्भुतः । 19 D 'प्रति' नास्ति ।

<sup>1</sup> D) निर्णीय मोक्तं । 2 AD ०रोपिते दक्षि स० । 3 D पुस्से । 4 D क्तः' स्थाने 'तद्दणं' । 5 AD दया । \* P प्रत्यन्तरे ह्यं गाथा नास्ति; B आदर्शेऽपि मूले पृष्ठपार्थभागे पश्चात्केनापि लिखिता लम्यते । 6 Pa पिमई । 7 Pa बिदले । 8 Pa बिदिणु० ।  $$^{\dagger}$  कोष्टकान्तर्गतः पाठः मात्रं B प्रतौ प्राप्यः । 9 AD प्रातः प्रातः । 10 Pb जा न पत्तं जिण सा० । 11 D कण्यु व्य ।  $$^{\dagger}$  केवले Pb प्रतौ ह्यं गाथा लभ्यते ।  $$^{\dagger}$  D पुस्तके ह्दं पद्यमुप्रतभ्यते, A आदर्शे पृष्ठस्थाधोभागे पश्चात्केनापि टिप्पितमस्ति । 12 Pb वाक्यानि स पठित । 13 BP नृपितना । 14 D कदाचित्रपेण सह सुगयां नीतो धनपालोऽभिहितः । 15 B Pa तवा० । 16 P हिपणो । 17 P प्रह०; B निह० । + हतोऽभे Pa प्रतौ, किश्चिद्विपर्ययेण च D पुस्तके निम्निति वर्णनं प्रक्षिसं प्राप्यते—

प्रत्यागच्छता तत्र यज्ञमण्डपे यज्ञस्तम्भनियश्चितच्छागस्य दीनां गिरमाकर्ण्यं किं पशुरसौ व्याह-रतीत्यादिष्टः सन् धनपालोऽवधेहीतिं प्राह-

- ९२. नाइं खर्गफलोपभोगत्वितो नाभ्यर्थितस्त्वं मया सन्तुष्टस्तृणभक्षणेन सततं साधो न युक्तं तव । खर्गं यान्ति यदि त्वया विनिहता यह्ने ध्रुवं प्राणिनो यह्नं किं न करोषि मात्त्वितिभः पुत्रेस्तथा बान्धवैः ॥ इति तद्वाक्यानन्तरं राज्ञा किमेतदिति भूयोभियुक्तः-
  - ९३. यूपं कृत्वा पशून् इत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम् । यद्येवं गम्यते खर्गे नरके केन गम्यते ॥
  - ९४. सत्यं यूपं तपो द्याप्तः कर्माणि समिधो मम । अहिंसामाहुतिं दद्यादेष यज्ञः सनातनः ॥

इत्यादि-शुक्तसंवादोदितानि वचांसि नरेन्द्रस्य पुरतः पठन् हिंसाशास्त्रोपदेशिनो हिंस्रप्रकृतीन् ब्रह्मस्पेण राक्षसांस्ताञ्ज्ञापयन्, न्यमहर्द्धर्माभिमुखं चकार ।

- 10 (अत्रान्तरे Pb आदर्शे मूले, B आदर्शे च पृष्ठपार्श्वभागेषु निम्नलिखितमिषकं कथनमुपल्लभ्यते—) {अथ नृपे गां वन्दमाने धनपालो महिषीं नमञ्जवाच—
  - [५७] अमेध्यमश्राति विवेकश्रून्या खनन्दनं कामयतेऽभिषक्ता । खुराप्रशृङ्गैविनिहन्ति जन्तून् गौर्वन्यते केन गुणेन राजन् ! ? ॥
  - [५८] पयः प्रदानसामर्थ्याद्वन्द्या चेन्महिषी न किम् । विशेषो दृश्यते नात्यां महिषीतो मनागिष ॥
- 15 [५९] स्पर्शोऽमेध्यभुजां गवामघहरो वन्द्या विसञ्ज्ञा द्रुमाः स्वर्ग छागवधाद् धिनोति च पिद्रन् विप्रोपभुक्ताशनम् । आप्ताश्छग्रपराः सुराः शिखिहुतं ग्रीणाति देवान् हविः स्फीतं फल्गु च वल्गु च श्रुतिगिरां को वेत्ति लीलायितम् ॥
  - [६०] वधी धर्मी जलं तीर्थ गौर्नमसा गुरुर्गृही । अप्रिर्देवो द्विजः पात्रं येषां तैः को इस्तु संस्तवः ॥
- 20 एकदा जिनपूजायां पण्डितस्यैकाग्रतां परेभ्यो झात्वा पुष्पपटिलकाऽर्पणपूर्व देवान् पूजयेति नृपादिष्टो धन-पालो इरादिस्थानेषु आन्त्वा जिनं पूजयित्वा समागतः । द्तग्रुखाज्ज्ञातश्चतान्तेन राज्ञा पूजाखरूपं पृष्टः प्राह्— 'देव! यत्रावसरोऽभूत् तत्र गत्वा पूजा कृता'। राज्ञा पृष्टम्—'क नाभूदवसरः ?' पण्डितः प्राह्—'विष्णुपार्श्वे एकान्तकलत्रसद्भावात्, रुद्राद्धांगे पार्वतीसद्भावात्, त्रज्ञणो ध्यानभङ्गेन शापादिभयात्, विनाय[क]स्य स्थालि-भृतमोदकाशने स्पर्शनं संयमन्, चण्डिकायास्त्रिश्चलहेतिसञ्चलमहिषमत्सम्गुखागमत्रासात्, हनुपतः कोपाटोप-25 वशंवदस्य चपेटामयात् कुत्राऽप्यवसरो नाभृत्। अपि च—
  - [६१] विनास्रोत्तमाङ्गं दृथा पुष्पमाला ललाटं विनाहो कथं पट्टबन्धः । अकर्णे त्वनेत्रे कथं गीतनृत्ये अपादस्य पादे कथं मे प्रणामः ?'॥

<sup>†</sup>इत्यादि प्रोक्ते नृपः प्राहः-'काऽप्यवसरोऽभृत् ?' ततः पण्डितः-'प्रश्नमरसनिममं दृष्टि ।' 'नेत्रे सारसुवारसैक-सुभगे आस्यं प्रसमं सदा ।' इत्यादि कथयित्वा, जैनालये सदाऽवसरत्वात्तत्र पूजा कृतेति पर्यवसितः ।

 $<sup>1~</sup>D~{\rm H~I}~2~A$ . आह धनपाळ अवधेहि;  $B~{\rm H~u}$ नपाळ अवध्योऽहं इति प्राह;  $Pa~{\rm o}$  अवध्योऽयमिति。।  $3~Pb~{\rm M}$ यो भूयोऽभियुक्तो धनपाळः प्राह । 4~P प्राणाः समिध्यो ।  $5~D~{\rm tr}$ यं यज्ञः सतां मतः' प्ताहशः पादः ।  $6~D~{\rm fr}$ संक $o~{\rm i}$  7  $D~{\rm fr}$ स्थ $o~{\rm i}$  ।  $1~{\rm tr}$ पुतहिूद्वण्डान्तर्गताः पंकतयः केवछं  $Pb~{\rm fr}$ तौ प्राप्याः ।

[६२] अथ—

अष्मदिणे सिवभवणे दुवारदेसे निएवि भिंगिगणं । कि एस दुब्बलो इय निवपुट्टो भणइ धणवालो ॥

यथा-

[६३] दिग्वासा यदि तिकमस्य धनुषा तचेत् कृतं भसना भसाथास्य किमङ्गना यदि च सा कामं प्रति द्रेष्टि किम् । इत्यन्योन्यविरुद्धचेष्टितमहो पत्र्यक्षिजस्वामिनो भृङ्गी सान्द्रशिरावनद्वपुरुषं धत्तेऽस्थिशेषं वपुः ।।}

५८) अथ कसिम्नप्यवसरे नरेश्वरः सरस्वतीकण्ठाभरणप्रासादे व्रजन् सदा सर्वज्ञद्वासनपर्शः सापरं पण्डितं धनपालमालपत्-'सर्वज्ञस्तावत्कदाचिदासीत्। तत्रं साम्प्रतं कश्चिज्ज्ञानातिशयो-स्ती ?'त्यभिहिते, 'अईत्कृते अईन्तर्श्रानामनि च्डामणिग्रन्थे विश्वत्रयस्य त्रिकालवस्तुविषयस्तर्पपरिज्ञानमचापि विचते' इति तेनाभिहिते—'त्रिद्वारमण्डपे स्थितः कस्मिन्द्वारेऽस्माकं निर्गमः ?' इति शास्त्रकलङ्कारोपणोचते चपे, बुद्धिमात्रा त्रयोदशीति पाठं सत्यापयता भूर्जपत्रे चपप्रश्नानिणय-10 मालिल्य मृण्मयगोलके निधाय च स्थिनकाधरस्य तं समर्प्य—'देव! पादावधार्यतामि'ति चपं प्राह। चपस्तद्वद्विसङ्कटे निपतितं स्वं मन्यमान एतद्द्वारत्रयस्य मध्यात्किमपि निर्णीतं भविष्यतीति विमृश्य सूत्रमृद्धिर्मण्डपपद्मशिलामपनीय तन्मार्गेण निर्गत्य तं गोलकं भित्त्वा, तेष्वक्षरेषु तमेव निर्गमनिर्णयं वाचयंस्तत्कौतुकोत्तालचित्तः श्रीजिनशासनमेव प्रशश्चातः ।

(अत्र D पुस्तके निम्नलिखितं पद्यं प्राप्यते-)

15

{तथाहि-

[६४] द्वाम्यां यन हरिस्निमिन च हरः स्रष्टा न चैवाष्टिभियेत्र द्वादशिमिग्रीहो न दशकद्वन्द्वेन लङ्कापितः । यभेन्द्रो दशिमः शतैर्न जनता नेत्रैरसंख्यैरिप तत्प्रज्ञानयनेन पश्यित बुधश्रैकेन वस्तु स्फुटम् ॥ (Pb आदर्शे पुनरत्र निम्नलिखितमिश्चेकं कथनमुपलभ्यते-)

{अन्यदा जलाश्रयपृच्छा−

20

[६५] सत्यं वप्रेषु श्रीतं शशिकरथवलं वारि पीत्वा प्रकामं व्युच्छिन्ना शेषतृष्णा प्रमुदितमनसः प्राणिसार्था भवन्ति । शोषं नीते जलाये दिनकरिकरणैर्यान्त्यनन्ता विनाशं तेनोदासीनभावं भजित मुनिगणः क्षपवप्रादिकार्ये ॥ कदाचित् स्वकारितप्रौढतरनवसरिस गतो नृपः 'कीटिगिदं धर्मस्थानिम ?'ति पृच्छिति । धनपालः प्राह्-

[६६] एषा तटाकमिषतावकदानशाला मत्स्यादयो रसवती प्रगुणा सदैव । पात्राणि यत्र बकसारसचक्रवाकाः पुण्यं कियद् भवति तत्तु वयं न विद्यः ॥

25

तथातश्चकोष । पुरमागच्छन् मार्गे बालिकासहितां दृद्धां जरया शिरो धूनयन्तीं दृष्ट्वा नृषः पृच्छति—'किं श्विरो धूनयति ?' ततो धनपालः—

[६७] किं नन्दी किं ग्रुरारिः किग्रु रितरमणः किं विधः किं विधाता किं वा विद्याधरोऽसौ किग्रुत सुरपितः किं नलः किं कुवेरः । नायं नायं न चायं न खल्ल निंह न वा नापि नासौ न चासौ क्रीडां कर्तुं प्रवृत्तः स्वयमिप च हले भूपितभींजदेवः ॥

30

अनेन नृपं रुष्टं तोषयामास । }

 $<sup>1\</sup> P$  प्रभावना ।  $2\ P$  अन्न; AD तहराँने ।  $3\ P$  अर्हन्तश्रीनामचू  $\circ$ ; A अर्हन्तश्रीचू  $\circ$ ; D अर्हच्छीचू  $\circ$  ।  $4\ AD$  तेनोके ।  $5\ B$  समर्प्यम् ;  $P_B$  समर्प्यामास  $\circ$  ।  $6\ D$  शिष्ठातक ।  $7\ B$  जैन ।

- ५९) अथ धनपालो ऋषभपश्चाशिकास्तुतिं निर्माय, सरखतीकण्ठाभरणपासादे खनिर्मितप्र-शस्तिपद्यिकायां कदाचित्रपः-
  - ९५. अम्युद्धता वसुमती दलितं रिपूरः क्रोडीकृता बलवता बलिराज्यलक्ष्मीः । एकत्र जन्मनि कृतं तदनेन यूना जन्मत्रये यदकरोत्पुरुषः पुराणः ॥
- 5 काव्यमिदं निर्वर्ण्य पारितोषिके तस्याः पष्टिकायाः काश्चनकलशं ददौ । तस्मात्प्रासादादपसरं-स्तदीयद्वारखत्तके रत्या सह हैस्ततालदानपरं सारं मूर्तिमन्तमालोक्य चपेण हासहेतुं पृष्टः पण्डितः प्राह-
  - ९६. स एपं भ्रुवनत्रयप्रथितसंयमः शङ्करो निभर्ति वपुषाऽधुना विरहकातरः कामिनीम् । अनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः करं करेण परिताडयन् जयति जातहासः सरः ॥
- 10 (अत्र D पुस्तके 'अन्नदिणे सिवभवणे॰'; 'दिग्वासा यदि तिकमस्य धनुषा॰'; 'अमेध्यमश्नाति॰'; 'पयःप्रदान-सामर्थाद्॰'; 'असत्युत्तमांगे॰' इत्यादीनि पद्यानि समुपलभ्यन्ते परमत्राप्रासिङ्गकत्वात्,  $P^{\rm b}$  आदर्शानुसारेणेतःपूर्व-मेवोहिखितत्वाच पुनर्नोद्धृतानि।)
- ९७. पाणिग्रहे पुलकितं वपुरेशं भूतिभूषितं जयति । अङ्कारित इव मनोभूर्यसिन्मसावशेषोऽपि ॥ इत्यादिभिः प्रसिद्धसिद्धसारस्वतोद्वारेर्द्धपं रञ्जयन् यावदास्ते तावत्कोऽपि सांयात्रिको द्वाःस्थनिवे15 दितंः सभां प्रविद्धय दृपं नत्वा मदनमर्थंपिहकायां प्रशस्तिकाव्यानि दृश्यामास । दृपेण तृह्यभ-स्थानके पृष्टे स एवमवादीत्—'नीरधावकस्मादेव मम वाहने स्खलिते निर्यामकैः शोध्यमाने समुद्रे तन्मग्नं शिवायतनं परितः परिस्फुरज्जलमप्यन्तःसलिलविकल्भवलोक्य कस्यामपि भित्तौ वर्णा-किर्वण्यं च तिज्जज्ञासया मदनपहिकां तत्र प्रस्थाप्य तत्संक्रान्ताक्षरमयी पहिकयमि'ति दृपतिर्निश्चम्य तदुपरि मृण्मयीं पहिकां नियोज्य तत्र पतितान् विपरीतान् वर्णान् पण्डितेर्वाचयामास ।
- 20 ९८. आबाल्याधिगमान्मयैव गमितः कोटिं परामुन्नतेरस्मत्सङ्कथयैव पार्थिवसुतः सम्प्रत्यसौ लजते । इत्थं खिन्न इवात्मजेन यशसा दत्तावलम्बोऽऽम्बुधेर्यातस्तीरतपोवनानि तपसे वृद्धो गुणानां गणः ॥
  - ९९. देवे दिग्विजयोद्यते धृतधनुःप्रत्यर्थिसीमन्तिनीवैधव्यव्रतदायिनि प्रतिदिशं कुद्धे परिश्राम्यति । आस्तामन्यनितम्बिनी रितरिप त्रासान पौष्पं करे भर्तुर्द्वतुमदान्मदान्धमधुपी नीलीनिचोलं धनुः ॥
- १००. चिन्तागम्भीरक्त्पादनवरतचलद्ध्रिशोकारघट्टव्याकृष्टं निःश्वसन्त्यः पृथुनयनघटीयन्त्रम्रकाश्रुधारम् । व्यासावंश्वप्रणालीविषमपथपतद्धाष्पपानीयमेतद् देव त्वद्वेरिनार्यः स्तनकलश्युगेनाविरामं वहन्ति ॥ इति सम्पूर्णेषु काव्येषु वाच्यमानेषु,
  - १०१. अयि खलु विषमः पुराकृतानां भवति हि जन्तुषु कर्मणां विषाकः । अस्य काव्यस्योत्तरार्द्धं छित्तैपादिभिः परःशतैरिपि पण्डितः परिपूर्यमाणमपि विसंवदतीति राज्ञा धनपालपण्डितः पृष्टः-

हरशिरसि शिरांसि यानि रेजुईरिहरि तानि छठन्ति गृध्रपादैः ॥

 $<sup>1~\</sup>Lambda$  ०पष्टिकां राज्ञे दर्शयामास नृपः (D तत्र)। 2~P करः। 3~D एव। 4~P नास्ति। 5~PD 'मय' नास्ति। 6~BP ऽम्भोनिधौः; Pa ऽम्भोधौ ।  $7~\Lambda BD$  ०तनमालोक्य पिरः। 8-9 एतद्वाक्यखण्डं Pa आद्शेंऽनुपलम्यम्। 10~D 'विपरीतान्' नास्ति।  $11~\Lambda D$  ०मेता। 12~D छिन्नपाः। 13~B 'अपि' नास्ति। 14~Pb 'बाणमयूरछत्तपनाचिराजकपूर-प्रमुखेषु अपरेषु पण्डितेषु, इदं सक्विष्यतमेव उत्तरार्धं न मुख्यमिति वद्दस्य धनपालः प्राह्' एताहशः पाठो विद्यमानोऽस्ति।

इदमेबोत्तरार्द्धं 'संवदतीति व्रेणोक्ते सति स पण्डितः प्रोवाच'-'यदि ग्रम्फार्थाभ्यां श्रीरामेश्वर-प्रासादप्रशस्तिभित्ताविदं न भवति तदांऽतःपरमाजीवितान्तं कवित्वस्य सन्यास एवेति'। तत्प्र-तिश्रवसमकालमेव यानपात्रे निर्यामकान्निक्षेप्यावगाद्यमाने नीरघौ षड्भिर्मासैस्तं प्रासादमासाच पुनर्मदनपद्दिकायां न्यस्तायामिदमेवोत्तरार्द्धमागतमालोक्य तस्मै तदुचितं पारितोषिकं प्रसादी-चकार'। इति 'खण्डपशस्तेर्यथाश्चतानि बहुनि काव्यानि मन्तव्यानि।

६०) कदाचिद्राज्ञा सेवाश्वथतां पृष्टः पण्डितः ' खं' तिलकमञ्जरीग्रम्फवैयग्र्यं जगौ। शिशिरयामिन्याश्चरमे यामे निर्विनोदत्वात्तां प्रथमाद्श्रेप्रतिमानीय पण्डितेन व्याख्यायमानां तिलकमञ्जरीकथां वाचयंस्तद्रसनिपातभीकः पुस्तकस्याधः कचोलकयुतसुँवर्णस्थालस्थापनापूर्वं तां समाप्य
तिचित्रकविताचित्रीयमाणचित्तो तृपः पण्डितं प्राह्-'मामत्र कथानायकं कुर्वन्, विनीतायाः पदेऽवन्तीमारोपयन्, शक्तावतारतीर्थस्य पदे महाकालमालपन् ' यद्याचसे तत्तुभ्यं देदामी'त्यभिद्धाने 10
वृषे खद्योत-प्रद्योतनयोः सर्षप-कनकाचलयोः काच-काञ्चनयोः धत्तूर-कल्पपादपयोरिव तवे तेषां
महदन्तरमित्युचरन्-

१०२. दोग्रहें निरक्खर लोहमईय नाराय तुर्ज्झें किं भणिमो । गुञ्जाहि समं कणयं तुर्लन्तु न गओसि पायालं ॥ इत्याक्रोदापरे तिस्मिन् जाज्वल्यमानेऽग्नौ तां मूलप्रतिमिन्धनीचकार । अथ स द्विधा निर्वेदभाग् द्विधाऽवाङ्मुखो निजसौधपश्चींद्वागे जीर्णमश्चीधिरूढो निःश्वसन् भृदां सुष्वाप । बालपण्डितया 15 तत्सुतया \*सभक्तिकमुत्थाप्य स्नानपानभोजनिर्मापणानन्तरं तिलकमञ्जरीप्रथमाददीस्रेखनात्सं-स्मृत्य प्रन्थस्याई स्रेखयांचके । तदुत्तराई नृतनीकृत्य ग्रन्थः समर्थितः ।

(इतोऽब्रे  ${f P}_b$  आदर्शे निम्नलिखितमधिकं कथनमुपलभ्यते-)

{-ग्रन्थः समर्थितः पण्डितेन । रुष्टो नाणाग्रामे गतः । कदाचिद् धर्मनाभ्नि वादिनि समागते भोजसभायां स कोऽपि ताद्दग् [विद्वानास्ति ] यस्तं प्रतिवादायोत्सहते । ततो भोजेन सबहुमानं धनपाल आकारितः । तमा- 20 गच्छन्तं ज्ञात्वा नष्टो वादी । लोकैः 'धर्मस्य त्वरिता गतिः' इति हसितः । राज्ञा सम्मानितः ........ पृष्टं च समाधान् गक्षेमादिस्बरूपं नृपेण । पण्डितः प्राह-

[६८] पृथुकार्त्तस्वरपात्रं भूपितनिःशेषपरिजनं देव । विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम् ॥}
(अत्रैव D पुस्तके निम्नगता विशेषाः पंक्तयः प्राप्यन्ते-)

{अन्यदा भोजसभायां काव्यमिद्युक्तं तेन-

[६९] धाराधीश धरामहीश्रगणने कौत्ह्लीयानयं वेधास्त्वद्गणनां चकार खटिकाखण्डेन रेखां दिवि । सैवेयं त्रिदशापगा सम्भवन्वतुल्यभूमीधवाभावात्तन्यजति स सोऽयमवनीपीठे तुपाराचलः ।।

अपरपण्डितैरस्मिन् कान्ये उपहसिते धनपालेनोक्तम्-

 $\dagger$  एतिहूदण्डान्तर्गतपाठस्थाने Pa आदर्शे 'संवदतीति तुष्टसस्भै पारितोषिकं प्रसादीचकार । अपरेषु पण्डितेषु, इदं स्वकल्पितमेव उत्तराई न मुख्यमिति वदस्य धनपाळः प्राह्-' एतादशः पाठो विद्यमानोऽस्ति ।

<sup>1</sup> P विनाडन्यत्र 'प्रासाद' नास्ति । 2 P विनाडन्यत्र 'तदतः' । 3 Pb तदुषितं सविशेषं । 4 Pb पुनरदात् । 5 Pb आदर्शे 'खण्डप्रशस्तेवंहूनि काव्यानि नालिक्यमानानि सन्ति अन्धान्तर इव भवनात्' । 6 स पण्डि । 7 BP नास्ति । 8 AD चरम । 9 Pa अयुगहेमस्याङ । 10 D अमक्छयन् । 11 Pa दास्यामी । 12 Pa काचहेन्नोः । 13 AD 'तव' नास्ति; B तत्र । 14 AD दोमुह्य । 15 Pa किसियं । 16 P तोळन्तु । 17 Pa पाश्चास्य । 18 Pa मञ्चकास्त्रो । \* Pb आदर्शे 'समक्तिकं भोजनायोत्थापितः, तद्वृत्तान्तं ज्ञात्वा स्नानभोजनानन्तरं तिककमक्षरीयन्थस्य प्रथमादर्शे । प्रताहती पंक्तिः । 19 AD लेक्यवर्षानात् ।

20

- [७०] शैंलैर्बन्धयति स्म वानरहतैर्वाल्मीकिरम्भोनिधि व्यासः पार्थशरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्धाव्यते । वस्तु प्रस्तुतमेव किंचन वयं ब्र्मस्तथाप्युचकैलोंकोऽयं इसति प्रसारितमुखस्तुम्यं प्रतिष्ठे नमः ॥ एकदा, राजन् ! महाभारती कथा श्रूयतामित्युक्ते पण्डितं प्रति परमाईतेन तेन प्रत्युक्तम्-
- [७१] कानीनस्य ग्रुनेः स्ववान्धववधूवैधव्यविध्वंसिनो नेतारः किल पश्च गोलकसुताः कुण्डाः स्वयं पाण्डवाः । तेमी पश्च समानजातय इति ख्यातास्तदुन्कीर्तनं पुण्यं स्वस्त्ययनं भवेद्यदि नृणां पापस्य काऽन्या गतिः ॥}

६१) शोभनमुनेस्तु शोभनंचतुर्विशतिकास्तुतिः प्रतीतैव ।

{ \* 'अधुना किमपि प्रबन्धादिक्रियमाणमास्ते ?' नृपेणेत्युक्ते धनपालः प्राह—

[७२] आरनालगलदाहशङ्कया मन्मुखादपगता सरस्वती । तेन वैरिकमलाकचग्रहच्यग्रहस्त न कवित्वमित मे ॥

† नृपेण गोशतं दापितम् । नृपेण 'गावो लब्धाः ?' इत्युक्ते—

10 [७३] नेव सयं तं पुज़इ नेव सयं तं पि गोरुयं इकं। नरवर वीसंताओ वीसं ताओ गिहं इन्ति ॥ इति धनपालोक्तिः +}

[७४] विचनं धनपालस्य चन्दनं मलयस्य च । सरसं हृदि विन्यस्य कोऽभूकाम न निर्वृतः ॥
[ विक्यं शोभनः स्तुतिकरणध्यानादेकस्या गृहे त्रिर्गमनात्तस्या एव दृष्टिदोषान्मृतः, प्रान्ते निजश्रातुः पार्श्वात् ९६ स्तुतीनां वृत्ति कारियत्वाऽनशनात्सीधर्मे गतः ।]

#### ॥ इति घनपालपण्डित-प्रबन्धः ॥

६२) श्रिथ तम्नगरनिवासी' कोऽपि द्विजः केवलिभक्षामात्रष्टृत्तिः किस्मन्नपि पर्वणि स्नानव्याकुले सक्छेऽपि नगरलोकेऽलब्धिभक्षया रिक्तताम्रपात्र एवायातः-इति ब्राह्मण्या निर्भत्स्यमानः सञ्जायमानकलहे तां प्रति प्रदत्तप्रहारः आरक्षपुंक्षैः संयम्य राजमन्दिरे नीयमानो राज्ञा एष्टः सन्-

१०३. अम्बा तुष्यति न मया न ख्रुपया सापि नाम्बया न मया। अहमपि न तया न तया वद राजन् कस्य दोषोऽयम्।।

इमं श्लोकं पपाठ । तदर्थं पण्डितेष्वनववुष्यमानेषु राज्ञा स्वमनीषिकया तदभिषायं रूषे समुप-रुभ्य, तसी रुक्षत्रये दापिते सति श्लोकार्थं करुहमूलं दारिद्यमेव नृपो व्याचक्यो ।

- ६३) अथान्यदा सर्वोण्यपि दर्शनानि एकत्राहृय मुक्तिमार्गे पृष्टे ते खखदर्शनपक्षपातं ह्रवाणाः सत्यमार्गजिज्ञासयैकीिक्रयमाणाः षण्मासीमवधीकृत्य श्रीशारदाराधनतत्पराः कस्या अपि निशः 25 होषे जागर्षीति व्याहृतिपूर्वमुत्थाप्य सा नृपं-
  - १०४. श्रोतव्यः सौगतो धर्मः, कर्तव्यः पुनराईतः । वैदिको व्यवहर्त्तव्यो, ध्यातव्यः परमः श्रिवः ॥ (अथवा-ध्यातव्यं पदमक्षयम् ) श्लोकमिमं राज्ञे दर्शनेभ्यश्च समादिइय श्रीभारती तिरोद्धे ।

१०५. अहिंसालक्षणो धर्मो मान्या देवी च भारती। ध्यानेन मुक्तिमाप्तोति सर्वदर्शनेनां मतम्।।
-इति "युग्मश्लोकं निर्माय नृपाय निर्पायनिर्णयं ते" प्राहुः।

६४) अय तन्नगरनिवासिनी शीताभिधाना रन्धनी कमिष विदेशवासिनं कार्षटिकं पाकाया-शनमुपनीयं \*सूर्यपर्वणि जलाअये कङ्गुणीतैलमासाच गृहमुपेत्य तद्वमनाद्विपन्नमालोक्य सद्रव्य-मिति उत्पद्यमानकलङ्कशङ्काञ्जलतया पञ्चत्वाय तदेशनमेव बुभुजे\*। तिस्मिन्ध्यरे प्रादुर्भृतप्रभूत-प्रातिभवेभवा विद्यात्रयीं' ईषत्समभ्यस्य नवयौवनया विजयाभिधानया विदुष्या स्वसुत्रया सार्द्धे श्रीभोजस्य सदं: शृङ्कारयन्ती श्रीभोजं प्रति प्राह-

१०३. शोर्य शत्रुकुलक्षयाविष यशो ब्रह्माण्डभाण्डाविष त्यागस्तर्कुकवाञ्छिताविष्ठियं श्लोणी सम्बद्धाविष्टः। श्रद्धा पर्वतपुत्रिकापतिपदद्वनद्वप्रणामाविष्टः श्रीमद्भोजमहीपतेर्निखिः श्लेपो गुणानां गणः॥

अथ विनोदिप्रियेण राज्ञा कुचवर्णनायानुयुक्ता विजया प्राह-

१०७. उन्नाहश्चिबुकावधिर्श्वजलता मूलावधिः सम्भवो विस्तारो हृदयावधिः कमलिनीस्त्रावधिः संहतिः । वर्णः खर्णकपावधिः कठिनता वज्राकरक्ष्मावधिस्तन्वक्षाः स्तेनमण्डले येदि परं लावण्यमस्तावधिः ॥ 10 इति तद्वर्णनाकैर्णनान्तेनार्द्धकविना राज्ञा-

[७५] { किं वर्ण्यते कुचद्वनद्वमस्याः कमलचक्षुषः । तयोक्तम्-सप्तद्वीपकरग्राही भवान् यत्र करप्रदः ॥

राज्ञा-[७६] प्रहतमुरजमन्द्रघ्वानवद्भिः पयोदैः कथमलिकुलनीलैः सैव दिग् सम्प्ररुद्धा । तयोक्तम्-प्रथमविरहखेदम्लायिनी यत्र बाला वसति नयनवान्तैरश्रुभिधीतवक्त्रा ॥)

15

१०८. सुरताय नमलसै जगदानन्ददायिने ।-इति राज्ञी प्रोक्ते, आनुपङ्गि फलं यस भोजराज! भगद्याः ॥

-इति विर्क्षयवाक्ये विजयोक्ते" राजा सत्रपमधोमुर्ज तस्यौ ।

[रातो राजा तां भोगिनीं चके । अन्यदा तया जालान्तरे चन्द्रकरस्पर्शेऽपाठि-

[७७] अलं कलङ्कराङ्गार! करस्पर्धनलीलया । चन्द्र! चण्डीश्वनिर्माल्यमसि न स्पर्शमर्हसि ॥}

20

25

[७८] शक्षणं श्रीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा असच्छायश्रन्द्रो बुधजन इव ग्राम्यसदिस । अभूत् पिङ्गा प्राची रसपितिरिव प्राश्य कनकं न शोभन्ते दीपा द्रविणरहितानामिव गुणाः ॥

[७९] <sup>1</sup>विरलविरलीभृतास्ताराः कलौ खजना इव मन इव मुनेः सर्वत्रापि प्रसन्नमभृत्रभः । अपसरति च घ्वान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनो व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीर्निरुद्यमिनामिव ॥

इत्यन्न बहु वक्तव्यं परंपरया तर्त्तुं ज्ञानव्यम्।

॥ इति शीतापण्डिताप्रवन्धः॥

<sup>1</sup> P वैदेशिकं । 2 Pb पुरुषं । 3 D पुस्तके एतद्वावयं नाम्ति । \* एनद्वितारकान्तर्गतपाठस्थाने Pb आदर्शे एतादशः पाठः-'कणतेलिमश्रां विश्विकामास्याच्च विषयमालोक्य सद्वव्योऽयमनया निपातित इत्युत्पचमानकलङ्कशङ्कया राजविद्वम्बनाभयाकुलत्या प्रश्वत्याय तद्वं सापि बुभुजे'; Db आदर्शे पुनः-'कार्पटिकं पाकाय तस्या गृहेऽत्वं कारयित्वा निश्च एतकूपिकव्यत्ययेन कांगुणीतेलं परिवेषितं तं विपन्नं विलोक्य तदशममेव बुभुजे' एतादशः पाठः प्राप्यते । 4 B तद्वमनमेव । 5 Pb स्थिरीभूते । 6 D 'प्रभूत' नास्ति । 7 D ०त्रयीं रचुवास्त्यायनकामशास्त्रचाणाक्यनीतिशास्त्रं ईपत् ० । 8 Pa शिरः । 9 D नियुक्ता । 10 DPa कथा-विसः । 11 Pa कुच० । 12 D यदपरं । 13 D 'कर्णना' नास्ति । † एतत् कोष्ठकान्तर्गताः पंक्तयः केवलं D पुस्तके एव लक्ष्यन्ते । 14 D 'राज्ञा' नास्ति । 15 DP नास्ति । 16 AB विजयोदिते । ‡ एतत्कोष्ठकान्तर्गतं कथनं केवलं D पुस्तके सम्यते । ¶ इतं पश्चवं केवलं P आदर्शे सम्यम् । 17 PPa नास्ति; B तत् ।

६५) \*अथ मयूर-बाणाभिधानौ भावुकशालकौ पण्डितौ निजविद्वत्तया मिथः स्पर्द्धमानौ रूप-सद्सि लब्धप्रतिष्ठावभूताम् । कदाचिद्वाणपण्डितो जामिमिलनाय तृहहं गतो निश्चि बारपसुप्तो भावुकेनानुनीयमानां समानां जामिं निशम्य तर्त्रं दत्तावधान इत्यशूणोत्-\*

> १०९. गतप्राया रात्रिः कृशततु शशी! शीर्यत इव प्रदीपोऽयं निद्रावशप्रुपगतो घूर्णित इव । प्रणामान्तो मानस्त्यजसि न तथापि कृधमहो

-्इति भ्रयो भ्रयस्तेन त्रिपदीमुदीर्यमाणामार्कंण्यं,

कुचप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चिण्ड! कठिनम्।।

इति भ्रातृमुखात्तुर्यं पद्माकण्यं कुद्धा सा सत्रपा च 'कुष्ठी भवे'ति तं भ्रातरं राशाप। इति पतिव-10 ताव्रतप्रभावात्तद्गात्वप्रभृतप्रसृतिरोगंः प्रातः शीतरक्षापिहिततनुर्देपस् भायामायातो मयूरेण मयु-रेणेव कोमलगरा 'वरकोढी" इति तं प्रति" प्राकृतरा दे प्रोक्ते चतुरचक्रवर्ती चपो बाणं सविस्मयं प्रेक्ष्यमाणस्तेनं प्रस्तावान्तरे देवताराधनोपार्यश्चेतस्यवतार्रयांचके । बाणस्त सर्व्वपस्तत उत्थाय नगरसीमनि स्तम्भमारोप्य खादिराङ्गारपूर्णमधःकुण्डं विधाय स्तम्भाग्रवर्तिनि सिकके खयम-धिरूढः सूर्यस्तुतौ प्रतिकाव्यपान्ते सिककपदं क्षुरिकर्या छिन्दन् पञ्चभिः काव्यैस्तेन पञ्चस्त पदेष 15 छिन्नेषु सिककाग्रविलग्नः षष्ठेन काव्येन प्रत्यक्षीकृतभानस्तत्प्रसादात्सद्यः सञ्जातजात्यकाञ्चनका-यक्तीन्तिः, अन्यस्मिन्नहनि सुवर्णचन्दनावलिप्ताङ्गः संवीतसिर्तिदिव्यवसनः समाजगाम । तद्वपुः-पाटवं पर्यता च्पेण सूर्यवरमसादं मयूरे विज्ञपयति सैति बाणो बाणनिभया गिरा तं मर्मणि विच्याध। 'यदि देवताचाराधनंं सुकरं तदा त्वमपि किमपीईंक् चित्रमाविःक्करं इत्यभिहिते तेन मयूरेण तं प्रति प्रतिवचः सन्द्धे । 'निरामयस्य किमायुर्वेद्विदाः, तथापि तव वचः सत्यापयितुं 20 निजेपाणी पादौ चं छुर्या विदार्य, त्वया षष्टे काव्ये सूर्यः परितोषितः, अहं तु पूर्वस्य काव्यस्य षष्ठेऽक्षरे भवानीं परितोषयामी'ति प्रतिश्रुत्य सुखासनसमासीनश्चण्डिकापासादपश्चाद्भागे निविष्टो 'मा भाङ्कीर्विभ्रम'मिति षष्टेऽक्षरे प्रत्यक्षीकृतचण्डिकाप्रसादात्प्रत्यग्रप्रथमानवपुःपल्लवः स्वसम्मुखं च तत्प्रासादमालोक्याभिमुखागतैर्न्देपतिप्रमुखराजलोकैः कृतजयजयारवो महता महेन पुरं प्राविक्षत ।

25 ६६) एतसिन्नवसरे मिथ्यादशां शासने विजयिनि सम्यग्दर्शनहेषिभिः कैश्चित्प्रधानपुरुषैर्द-पोऽभिद्धे-'यदि जैनमते कश्चिदीदक्प्रभावः प्रभवति तदा सिनाम्बराः खदेशे स्थाप्यन्ते नों ' चेज्जवान्निर्वास्यन्ते' इति तद्वचनादनु श्रीमानतुङ्गाचार्यास्तत्राकार्य 'निजदेवतातिशयं कमपि दर्श-

<sup>\*</sup> एतिबहान्तर्गतकथनस्थाने Pb आदर्श 'अथ मयूरबाणा पण्डिती सः । मिथः स्पर्दमानी राजमान्यी कदाचिद् बाणो यामिगृहे मिछनाय गतः । बहिस्थोऽक्र्यणोत्' एवरूपं संक्षिप्तं कथनं छम्यते । 1 P समन्युं; AD नास्ति । 2 P नास्ति । 3 BP कुध-मिमां । 4 P उत्तायमाणामाछोव्यः Pa आदर्शे एतहाक्यं किश्चिद् भिक्षप्रकारेण लिखितं छम्यते, यथा-'पद्त्रयीमाणां भूयोम्य उदीर्यमाणामाकण्ये तुर्यं पदं पपाठ' । 5 Pa तद्भात् । 6 P सापत्रपा कुद्धा कुष्ठी भवेति; Pb कुधा शशाप कुष्ठी भवेति । 7 B प्रस्तरोगः; D तदास्मप्रमृतिरोगोऽभूत । 8 P सभामागतो । 9 D वरकोडी । 10 D 'प्रति' नास्ति । 11 Pa प्राष्ट्र-तिगरा । 12 Pa ततः; BP नास्ति । 13 Pa वपायं । 14 Pa चिन्तयामास । † B आदर्शे इदं वाक्यमेताहशं-'प्रेक्षमाणः सभासमक्षं विनष्टवपुपं ज्ञापयांचकार । 15 ABD सापत्रपः । 16 DP छुरिकया । 17 D 'कान्ति' नास्ति । 18 B व्यव्छ-दिव्य । 19 ABD 'सति' नास्ति । 20 BPa नास्ति । 21 A वराधनाणं; D देवताराधनं । 22 PPa 'किमपि' नास्ति । 23 AD निजपादी च पाणी । 24 PPa नो वा जवा । 25 AD तहचनानन्तरं ।

यन्तु'-इति राज्ञा भणिताः प्राष्टुः-'मुक्तानामस्रदेवतानामत्र कोऽतिदायः सम्भवति, तथापि तिकङ्कराणां सुराणां प्रभावाविभीवः कोऽपि विश्वचमत्कारकारी दृद्यते इत्यभिधाय चतुश्च-त्वारिंदाता निगडैर्निजमङ्गं नियमितं कारियत्वा तन्नगरवर्त्तिनः श्रीयुगादिदेवस्य प्रासादपाश्चात्य-भागे स्थितो मन्नगर्भ 'भक्तामरे'ति नवं स्तवं कुर्वन् प्रतिकाव्यं भग्नैकैकनिगडः शृङ्खलासंख्यैः काव्यैः पर्याप्तस्तवोऽभिमुखीकृतप्रासादः शासनं प्रभावयामास ।

# ॥ इति श्रीमानतुङ्गाचार्यप्रबन्धः ॥

६७) अथ कंसिन्नप्यवसरे हपः खदेशपण्डितानां पाण्डित्यं श्राधमानो गुर्जरदेशम-विद्राधतया निन्द्न स्थानपुरुषेणाभिद्धे—'असादेशीर्यांबला-गोपालयोरिप भवदीयोऽग्रणीः' पण्डितः कोऽपि न तुलामंधिरोहती'ति विज्ञसे हपस्तं मृषाभाषिणं चिकीर्षुराकारसंषृत्त्या किय-न्तमिष कालं विलम्बमानः स्थानपुरुषेण तृहत्तान्तं ज्ञापितः श्रीभीमः खदेशसीमान्तनगरे विद्राधाः 10 काश्चित्पणस्त्रियः कांश्च गोपवेषधारिणः पण्डितान् मृक्तवान् । अन्यदा श्रीराजदीवारिकेण तन्त्रागत्य, कश्चित्तद्विधो गोपः प्रतापदेवीनान्नीं पणस्त्रियं सह गृहीत्वा विद्राधलोकसुधासारां धारामारादवाप्य, तां कािष सज्जताकृते विमुच्य, प्रत्यूषमुखे भूपाय गोपं निवेदिते श्रीभोजेन किमिष वदेत्यादिष्टं—

११०. भोर्यंएव गलि कण्ठलउ मूं भल्लउ पिडहाइ। उरि लिच्छिह मुहि सरसितिह सीम विहंची कांइ ॥ 15 कित तदुक्तिमाकण्य विस्मयस्परमानसः सभायामलङ्कृतायां पणहरिणहकः तथ्यनेपथ्यधारिणीं पुरो विलोक्य तां प्रति 'इह किं' इत्याकस्मिकं वचः श्रीभोजः समादिक्षेत् । अथ खेजातिपक्ष-पातादिव सरखत्याः प्रसादपात्रं दोमुपीनिधिः सा सुमुखी दारीरिणी प्रतिभेव गम्भीरमिप तर्धे-चनतत्त्वमवगम्य 'पुच्छन्ती'ति तृपं प्रति प्रतिवचः प्रथितवती। इत्युचिततद्व चेंसा विकसितवद्ना-मभोजेन भोजेन कोशाधिपात् लक्षत्रये दाप्यमानेऽज्ञाततत्त्वतया तस्मिन् स्तर्वेषतां भजीमाने 20

काव्यव्याख्या—व्रणविद्वरपद्यनेस्वयवैरूपलक्षितान्, घर्षरो व्यक्तश्च यो घोषो रवो वेषां तान्, पाँपर्दीर्घ भाष्टातान् व्यासान् जन्तन् उल्लाघयन् नीरोगीकुर्वन् य एकः पुनरपि निष्पादयितः, पुनरपीत्यनेन पुरापि सृष्टिक्रमः सूर्येणैव कृत इति स्थितिः। तस्य सूर्यस्थायो येभ्यस्ते-रदमयोंऽहसां पापानां विनाशं विद्यतु कुर्वन्तु । इति बाणपण्डितसूर्यशतके यष्टकाव्यावचूरिः।

'माउलिंगु जह बुखह बुखउ इउ महं कहिउ छोहहं समझउ। भोएव पुहिबहिं गठ अवह न बुखह बीजउ राठ॥' एषा गाथा अधिका छभ्यते। तदनन्तरं AD 'हृति सरस्वतीकण्ठाभरणगोपवाक्यं (D 'वाक्यं' नास्ति) इत्याह' एतद्वाक्यं विद्यते। † एतिबहान्तर्गतपाठस्थाने AD आदर्शगत एताहशः पाठः-'ततो राजा तदुक्तिविस्मितः सभायामछङ्कृतायां नेपध्यधारिणीं पण्यक्षियं पुरो विद्योक्य'—। 14 P समादिदेश। 15 Pa 'स्व' स्थाने 'ख'; P 'स'। 16 D शिरोमणी। 17 BPPa तहुचोऽद्याः। 18 AD विकसितास्थेन। 20 AD नास्ति। 21 AD एते शब्दा न सन्ति।

<sup>1</sup> P भणिते प्राहुः; P भणितं ते प्राहुः; Pa राज्ञोक्ते प्राह् । \* भतोऽनन्तरं Pb भादर्शे निम्नलिखितं सावचूरिकं पद्यं प्राप्यते— शिर्णप्राणाङ्किपाणीन् प्रणिभिरपघनैर्घपराज्यक्तघोषान् दीर्घाष्ट्रातानचीधैः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन् यः । धर्मोशोस्तस्य योऽन्तर्द्विगुणघनघृणानिप्ननिर्विष्ठमृत्तेर्देक्तार्घाः सिद्धसङ्किविद्धतु घृणयः शीष्ठमंहोविघातम् ॥

त्रिक्कोऽपि' यदा न ददाति तदा तं' प्रकाशं 'प्राह-'देशसात्म्यात्प्रकृतिकार्पण्याच लक्षत्रयमंस्य दाण्यते; औदार्यान्त प्राज्यं साम्राज्यमपि दीयमानमल्पतरमेव स्यादि'त्यादिष्टे समस्तसमाजलोकैः प्रयमाणः स तयोर्वचनयोरन्वयं पृंच्छन् इत्यभिद्धे'-'कर्णान्तविश्रान्तमपाङ्गाञ्जनरेखायुगं युगपदस्या निरूप्य मयेह किमित्यभिहितम्। अनया तु "द्विचचनस्य बहुवचनित्र"ति
प्राकृतसूच्रित्रलक्षणात् पुच्छन्तीति हैदेशौ, कर्णाभ्यणेंऽञ्जनरेखामिषात्, यो भवन्यां श्रुतपूर्वः स एवायं
श्रीभोजं इति निणेतुं गते 'इत्याशंक्योत्तरं दत्तवती।प्रज्ञावज्ञातवाक्पतीनामपि पण्डितानां योऽथांऽविषयस्तं सहसैवोद्गिरन्ती प्रत्यक्षरूपा भारतीयम्'। तदस्याः पारितोषिके लक्षत्रयं कियदिति।ततो लक्षत्रयस्य त्रिव्यहाराज्ञवलक्षान् प्रत्यक्षंांस्तस्य दापयामास। [क्रितो ज्ञातगूर्जरजनचातुर्यविशेषः श्रीभोज इत्युवाच-'विवेको गूर्जरे देशे'। ततो राजा 'मालवीयः पण्डितो गूर्जरो
10 गोपालः समी' इति बद्धजनिगरं सत्यां मन्यमानस्तौ विससर्ज।

## ॥ इति पणस्त्री-गोपयोः प्रबन्धः ॥

६८) अधाबाल्यादेव स नृपः-

१११. मत्तकस्थायिनं मृत्युं यदि पत्येदयं जनः । आहारोऽपि न रोचेत किम्रुताकृत्यंकारिता ।।

इति विज्ञाततत्त्वतर्यां धर्मेऽप्रमत्तोऽभृत् । कदाचिन्निद्राभङ्गानर्न्तरं 'कश्चिद्विपश्चित्समेत्य वेगवति

15 तुरगेऽधिरूढस्त्वां प्रति प्रेतपतिरूपतीत्यनुसारेण धर्मकर्मणि सज्जीभवितव्यमि'ति क्वचनाधिकारिणे

पण्डिताय प्रत्यहमुचितदानं ददानः कदाऽपराह्ने सभासिंहासने उपविष्टः स्थगिकावित्तसमर्पित
बीटकात्प्रागेव मुखे पत्रं क्षित्त्वाऽभ्यवहरन् व्यवहारवेदिभिस्तत्कारणं पृष्ट इत्यवदत्-'कृतान्तदनतान्तरवर्त्तिनां मनुष्याणां यद्दत्तं यच भुक्तं तदेवात्मीयं परस्य तु संशयः । तथा चहन

११२. उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं किमद्य सुकृतं कृतम् । आयुषः खण्डमादाय रिवरस्तं प्रयास्यति ॥ १

20 ११३. लोकः पृच्छिति मे वार्त्ता शरीरे कुशलं तव । कुतः कुशलमसाकमायुर्याति दिने दिने ॥ २

११४. श्वःकार्यमद्य कुर्वीत पूर्वीके चापराह्निकम् । मृत्युर्ने हि परीक्षेत कृतं वास्य न वा कृतम् ॥ ३

११५. मृतो मृत्युर्जरा जीर्णा विपन्नाः किं विपत्तयः। व्याधयो व्याधितीः किं नुं दर्प्यन्ति यदमी जनाः ॥ ४

## ॥ इत्यनित्यताश्लोकचतुर्धयप्रयन्धः ॥

६९) अथान्यदा श्रीभोजः श्रीभीमभूपतेः पार्श्वाद् दृतमुखेन वस्तुचतुष्टयमयाचिष्ट। एकं वस्तु 25 इहास्ति परत्र नास्ति १; द्वितीयं परैत्रास्ति, अत्र नास्ति २; तृतीयमुभयत्रास्ति" ३; चैंतुर्थमुभय-

<sup>1</sup> AD ०ऽपि कोशाधिपः। 2 B तं प्रति प्र०। 3 AD प्रकाशमाह। 4 BP कार्पण्यनेषुण्याच । 5 A ०मस्थेव । 6 AD 'प्राञ्यं' नास्ति। 7 BPPa 'स्याद्' नास्ति। 8 D पृष्टः। 9 Pb ०द्धे विशापितः। 10 D 'सूत्र' नास्ति। \* Pb आद्दों 'पुच्छिन्ति इति उक्तम्।अञ्जनरेखे प्रच्छतः कर्णा०'। 11 D 'हशो' नास्ति। 12 Pa नास्ति। † पृतिक्किल्नर्गतपाठ-स्थाने AD आद्दों 'ह्रयुक्तरं प्रतिपादितं, तिद्यं प्रस्यक्षरूपा भारती' इत्येव पाठः। 13 AD 'प्रस्यक्षान्,' नास्ति। § एष कोष्टकान्तर्गतः पाठः केवछं Pb प्रती प्राप्यते। ¶ AD नास्त्येतस्यमासिवाक्यम्। 14 AD ०ताकार्यका०। 15 D ०तस्त्रो। 16 BP ०भङ्गादनु।

<sup>\$</sup> एति ह्यान्तर्गतानां पक्कीनां स्थाने BPP । आदशेषु भिष्मपाठीया एता दश्यः पक्कयः प्राप्यन्ते—'सजीभवितव्यमिति एतसै उचितदानं दृदानः प्रतिप्राप्तः, कसिष्मप्यपराह्मावसरे समासिंहासने समलङ्कृते सति नृपः स्थिगकावित्तसमर्पितबीटकात् प्रागेव मुखपत्रं बीटकयाभ्यवहरन् व्यवहारवेदिभिर्वित्तस हति जगाद'।

<sup>17</sup> AD बाखिताः। 18 AD तु। 19 D हृष्यन्ति। 20 AD चतुष्कः। ‡ एष प्रवन्धः Pb प्रतौ हतः पूर्वमेव छिखितो छम्यते। 21 Pa हृह नास्ति परत्रास्ति। 22 Pa तृतीयं वस्तु उभयत्राप्यस्ति। 23 BP तृरीयं नोभयत्रास्ति।

श्रापि नास्ति ४। इति विदुषामेपि सन्दिरघेऽथं अणिह्ळपुरे पटहे वाद्यमाने कयापि <sup>†</sup>गणिकया पटहरपर्शपूर्वकं विज्ञपयांचके—'गणिका १ तपिख २ दानेश्वर ३ द्यूतकार ४ रूपं वस्तुचतुष्टयं प्रहीयताम्' । \*इति तयोक्ते दृपो दृताय तत्समर्णयत्। दृतेनेत्थमेवाभिधाय वस्तुचतुष्टयमादाय यथागतं जरमे ।

## ॥ इति वस्तुचतुष्टयप्रवन्धः॥

5

- ७०) अन्यदा भोजन्यो वीरचर्यया परिभ्रमन्निशि कथापि दुर्विर्धवध्वा-
- ११६. माणुसडाँ दस दस दसा सुणियइ लोयपसिद्ध । मैह कन्तह इक ज दसा अविर ते 'चोरिह लिद्ध ॥ इदं पळ्यमानमाकण्ये तस्या दुःस्थाऽवस्थया सञ्जातकृपो तृपः प्रातस्तत्पितं सदस्यानीय तस्य किमप्यायतिहितं विमृद्य बीजपूरकद्वये प्रत्येकं लक्षमूल्यं रल्लद्वयं प्रच्छन्नं तस्मे प्रसादीकृत-वान् । तेनापि तद्दृत्तान्तमजानता मूल्येन पत्रशाकापणे तर्द् विक्रीतम् । तेनाप्यविदिततित्वरूपे-10 णोपायनाय तन्मातुलिङ्गद्वयं कस्यापि समर्पितं सित् श्रीभोजस्यैवं तेन दौकितम् ।
  - ११७. वेलामहस्रुकस्लोलपिस्त्रियं" जइ वि गिरिनईपत्तं । अणुसरइ मग्गलग्गं पुणोवि रयणायरे रयणं ॥ इत्यनुभवाद्वार्थयमेव न्यपस्तथ्यं मेने । यतः—
  - ११८. § प्रीणिताशेषविश्वासु वर्षाखपि पयोलवम् । नाष्ट्रयाचातको नूनमलम्यं लभ्यते कृतः ॥

## ॥ इति बीजपूरकप्रवन्धः॥

15

9१) अथान्यदा कस्यामि निशि तृपः 'एको न भव्यः' इति प्रच्छन्नं श्रीडाशुकं पाठियत्वा प्रातः 'त्वया पण्डितसभायां" वाक्यमिद्मुचारणीयिमि'ति संशिक्षितवान्। अँथ तेनं तथाभिषीय-माने तृपेण पृष्टाः पण्डिता निर्णयमजानन्तः षाण्मासीमविधं" याचितवन्तः। ततस्तन्मुख्यो वर्र्ष्णिस्तिन्तिर्णयाय देशान्तरं परिभ्रमन् केनापि पशुपालेन 'अहमेवामुं" निर्णयं भवत्स्वामिने निवेद-विष्यामि"। परमंहममुं स्वं श्वानशावं वृद्धतया नोद्वोद्धं वत्सलत्यां न मोक्तं च शिक्षोमि'-इति 20 विनाभिहिते तिज्ञिष्क्षया वर्ष्णचस्तं वस्त्रान्तरितं निजस्कन्धे समिषिरोप्य तं पशुपालं सह नीत्वा तृपसभामुपागतं उत्तरकारिणं निवेदयामास। अथ स पशुपालो तृपेण तदेव वचनं

<sup>1~</sup>AD 'अपि' नास्ति । 2~AD नास्ति । † एतद्वण्डान्तर्गतपाटस्थाने AD प्रतौ 'गणिकावचनाद्वेद्रया-तपस्व-दानेश्वर-धृतकार-रूपं वस्तु चतुष्टयं प्रहितम् ।' एतादशः संक्षिसः पाठः । 3~P दीयताम् । \* तारकान्तर्गता पंक्तिः केवळं BP आव्शें कश्यते । 4~D क्याचिद्रि । 5~AD दिरद्व । 1~Pa प्रतौ इयं गाथा प्रतादशी—

<sup>&#</sup>x27;माणुसदा दस दस इवह दैविहें निम्मवियाइं। मह कंत इक्कइ जि दस नव घोरिहिं हरियाइं॥'
6 P मुज। 7 D नवोरिहं। 8 AD इति। 9 B तस्यावस्थया; P त्यस्या दुःस्थाया अवस्थया। 10 BP • कुटुंबं।
11 AB लक्षमूल्यां। 12 A रक्षमर्थीं; B रक्कदर्यीं; D रकं। 13 P प्रक्षिप्य प्रच्छक्षोपकारी; D तदुपकारा०। 14 AD 'तद्' नास्ति। 15 AD तेनाष्ट्रपायनाय। 16 BP नास्ति एतस्पदम्। 17 AD नास्ति। 18 A तेन तु (D 'तु' नास्ति) श्रीभोज०। 19 P • उपदोक्तितं; B उपदीकृतं। 20 A पिछ्यं; D पिछटं; Pa लालियं। एतहाक्यस्थाने P 'परेतनानां अदशा' एव पाटः। 21 केवलं D पुस्तके एप शब्दो लभ्यः। § BPa नास्ति एव श्लोकः। 22 AD नास्ति। 23 नास्तिदं B PPa। 24 Pa नास्ति। 25 B पण्मासीं यावत् याचितव्यवधानाः; Pa - व्याचितावध्यः, P • व्याचितवातिश्राताः(?)। 26 P अमुख्य०। 27 Pa 'निर्णयं' नास्ति। 28 BP निवेदयामि-इति। 29 AD 'अहं' नास्ति। 30 AD 'श्लानं' इस्तेव। 31 BPPa नास्ति। 32 BPPa पार्यामि। 33 BPPa तेनेस्पिहिते; Pb तेनोक्ते तं श्लानं। 34 AD समारोप्य; Pa अधिरोप्य। 35 AD 'तं' नास्ति। 36 BPPa उपेतः। 37 A • कारणं। 38 BPPa नास्तिदं पद्मम्।

पृष्टः-'अस्मिन् जीवलोके राजन्! लोभ एवैको न भव्यः'। \*राज्ञा कथमिति भूयोऽपि पृष्टः-'यद्ब्रा-स्मणः श्वानं स्कन्धदेशेनास्पृश्यमपि वहति तक्षोभस्यैव विजृम्भितमतो लोभ एव न भव्यः'\*।

## ॥ इति 'एको न भव्यः' प्रबन्धः॥

७२) अथान्यदो मित्रमांत्रसहायो दैपतिर्निशि परिश्रमन् पिपासाकुरूंतया पणरमणीगृहं गत्वा मित्रमुखेन 'जलं याचितवान् । ततोऽतुच्छवात्सल्यांच्छम्भल्या दास्या कालविलम्बेनेश्च-रसपूर्णः "करकः सखेदमुपानीयत । मित्रेण खेदकारणे पृष्टे-'एकस्यामिश्चलतायां शूलेन" भिद्य-मानायां" पुरा रससम्पूर्णः "सवाहिदको घट आसीत्; साम्प्रतं तु प्रजासु विरुद्धमानसे देपे चिरकालेन केवला "वाहिदकैव भृतेति खेदकारणम्'। नृपस्तत्खेदकारणमाकण्यं केनापि वणिजा शिवायतने महति नाटके कार्यमाणे तल्लुण्ठनचित्तमात्मी विमृश्य तद्वचस्तथ्यमेवेति मेने । 10 कितो च्यावृत्त्य खस्थानमासाद्य निद्रां सिषेवे । अपरेद्यः प्रजासु सञ्जातकृपो नृपः पण्याङ्गनागृहं गतः।तदा च तयाऽद्य प्रजासु वत्सलो नृपतिः, प्रचरेक्षुरससङ्केतादिति व्याहरन्त्या राजा तोषितः ।

#### ॥ इतीक्षुरसप्रबन्धः ॥

७३) अथांन्यसिन्नवसरे धारानगर्याः दाँगलापुरे प्रासाद स्थितायां गोन्नदेव्यां नमश्चिकीर्षया नित्यमागच्छन् कदाचिद्वेलाव्यतिक्रमे सञ्जाते सति प्रत्यक्षीभृतया तया देवतया द्वारप्रदेशमाग
15 तया मितपरिच्छदं द्वारप्रदेशमागतमकस्मान्नपमालोक्य ससम्भ्रमान्निषेदुषी निजासनमतिचक्राम।

हपः प्रणामपूर्वकं तं वृत्तान्तं पृच्छन्, सन्निहितं प्रवलमागतं विचिन्त्य 'शीघं व्रजे'ति विसृष्टो देवतया क्षणात् गूर्जरसैन्यैवेष्टितं स्वमपश्यत्। जवाधिकेन वाजिना व्रजन् धारानगरगोपुरे प्रविशन्, आत्र्या-कोल्याभिधानाभ्यां गूर्जराश्ववाराभ्यां तत्कण्ठे धनुषी प्रक्षिप्य, एतावता व्यापादितोसीति वदद्भ्यां त्यक्तः।

20 ११९. <sup>१</sup>असा गुणीति मत्वेव भोजः कण्ठम्रपेयुषा । घनुषा गुणिना यस नश्यनश्चात्र पातितः ।। इति अश्ववारप्रबन्धः ॥

<sup>\*</sup> प्तिबद्धान्तर्गतपाठस्थाने BPPa आदर्शेयु-'इस्युब्धरन् कथमिति भूयो अनुयुक्तः आनं द्वानं विश्रमपगताच (PPa व)रणं दर्शयन् कोअवशिवसंस्थुळवृतिं ज्ञापयामास ।' प्तादशः पाठो विश्यते । 1 BPPa अथान्यस्मिन्नहिन । 2 Pa ०मात्र० नास्ति । 3 B धरित्रीपितः; Pa भूपः । 4 P क्षपायां; BPa क्षणदायां । 5 BP ० कुलिततया । 6 P पणनारीगृहाङ्गणं । 7-8 प्तदङ्गान्तर्गतशब्दसमूहस्थाने BPPa 'पयसि याच्यमाने अनुच्छ(स्य Pa) वास्सक्यतया' पृते शब्दा विद्यन्ते । 9 नास्ति । P विना । 10 P ० पूर्णं करकं । 11 AD नास्ति । 12 D नास्ति । 13 Pa 'पुरा' नास्ति । 14 Pa स्सपरिपूणः । 15 P विरुद्धे नृपे; Pa विरुद्धे नृपमानसे । 16 BPPa वाह्रिकेव केवला । 17 AD 'खेदकारणं' नास्ति । 18 BPPa नास्ति । 19 BP स्वं । 20 ०मेव दृश्यो । \$ पृतदन्तर्गतपाठस्थाने BPPa आदर्शेयु-'पुनः स वसुधाधवः (Pa ० धाधिपः) सौधमस्यास्य निद्रावसरे सञ्जातकृपः प्रजासु, परस्थितहृत्ति पणङ्गनागृहसुपागतः । तत्कालगतया तथा अग्र प्रजासु वरसलो नृपन्तिरिति प्रचुरेशुरससङ्केताद् व्याहरन्ती नृपति तोषयामास ।' पृतादशः पाठ उपक्रम्यते; Pb आदर्शे पुनः अग्रमेव पाठः किश्चिन्द्रेव्हर्षेणोपक्रम्यते । यथा-'अथ परेशुः प्रजासु सञ्जातकृपस्त्या पृत्र गृहे गतः । तथैव जले मार्गिते क्षणादिश्वरसे आनीते सहर्षाऽशुना प्रजासु वरसलो नृप हित वदन्ती जलं पायति सा । तैः पृष्टं कथं ज्ञायते राजन्वती प्रजा । तथा रसकृतान्ताद् राजा तोषितः ।' 21 AD 'अथ' हत्वेव; B ०अन्यदावसरे । 22 AD शास्तानगरे । 23-24 BP ०स्थितगोत्रज्ञानम० । ‡ पृतदन्तर्गतपाठस्थाने AD पृतादशः पाठः—'कदापि तक्रकिरित्रता देखा स नृपः साक्षादम्यधायि–परवर्छं सिक्षहितमागतं ततः शीवं वजिति विद्यः । भणाद् गूर्जरसैन्यैः स्वं वेष्टितमाकोक्य ।' 🗓 पृष क्षोकः BPa नोपक्रम्यते । 25 AD 'सक्षापह्यद्वाश्विपातितः' पृतादशक्षावृत्यः पादः ।

( इतोऽप्रे Pb प्रतौ निस्नगतः प्रबन्ध उपलभ्यते- )

{ अथान्यदा रात्रौ जागृतो मोजः स्वऋद्विविस्तारं हृदये चिन्तयन् हृष्टः सन् इदं काव्यपादत्रयमाह-[८०] चेतोहरा युवतयः खजनोऽनुकुलः सदुबान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्च भृत्याः ।

गर्जनित दन्तिनिवहास्तरलास्तरङ्काः....

इति पुनः पुनः कथयति सति नृपे चतुर्थपादार्थमक्षरावलीं विलोकयति सति च तावत्कश्चिद्विद्वान् वैश्याव्यसनी 5 तद्भचनाद्राञ्चीकुण्डलयुग्मकृते तद्वेश्म चौर्याय प्रविष्टः, तत्पादत्रयमशृणीत । ततस्तेनाचिन्ति यद्भाव्यं तद्भवत्, परम्रत्पनं चतुर्थे पादं कथं स्थापयितं शक्तः । ततः प्राह-

सम्मीलने नयनयोर्निह किश्चिदस्ति ॥

राजा तष्टः कण्डलसहितं तद्वाञ्छितं ददौ । }

७४) अथान्यदा स एव राजां राजपाटिकायाः प्रत्यावृत्तः पुरगोपुरे मुखमुक्तेन तुरगेण प्रवि-10 रान् व्याकुलीभृतेषु इतस्ततः पलायमानेषु जैनेषु कामपि तक्रविक्रयकारिणीं जनसंमर्देन मौलि-कम्पाद्भृतलपतितंभग्रभाण्डामपि गोरसे सरित्यवाह इव प्रसर्ति विकसितसुखाम्भोजां श्रीभोजः प्राह-'तेव विषादेऽपि किं' हर्षकारणं ?' इति चपेण 'पृष्टे सा प्राह-

१२०. इत्वा नृपं पतिमवेक्ष्य अजङ्गदष्टं देशान्तरे विधिवशाद्गणिकाऽसि जाता । पुत्रं भुजङ्गमधिगम्य चितां प्रविष्टा शोचामि गोपगृहिणी कथमद्य तक्रम् ।।

15

[ \*एवमवादीत् । तस्मात्प्रदेशान् 'मही'ति महीयसी नदीं पादुरासं ।]

## ॥ इति गोपगृहिणीप्रबन्धः॥

७५) अन्यदा प्रातः श्रीभोज उपशिलामेकां लक्षीकल धनवेंद्रमनिवेंद्रमभ्यसंस्तत्कालदर्शना-र्थमागतेन सिर्तांम्बरवेषधारिणा श्रीचन्द्नाचार्येण प्रत्युत्पन्नप्रतिभाभिरामतयौचित्यमभिद्धे-१२१. विद्धा विद्धा शिलेयं भवतु परमतः कार्म्यक्तिशिदितेन राजन्! पापाणवेधव्यसनरसिकतां मुश्च देव प्रसीद् । 20

क्रीडेयं चेत्प्रवृद्धा क्रलशिखरिक्रलं केलिलक्षं करोपि ध्वस्ताधारा धरित्री नुपतिलक तदा याति पातालमलम्।। इति तत्कवितातिशयचमत्कृतोऽपि किश्चिद्धिचिन्त्य नृपतिरित्युवाच-'भवता' सर्वशास्त्रपार्गिते-नापि ध्वस्ताधारेति यत्पद्मपाठि ततः कमप्युत्पातं सूचयति ।

७६) इतश्च"-डाहलदेशीयराज्ञो राज्ञी देमतिनाञ्ची महायोगिनी। सी कदाचिदासन्नप्रसवा सदैव दैवज्ञानिति पप्रच्छ-'कस्मिन्सुलग्ने जातः सुतः सार्वभौमो भवती'ति । अथ तैः सम्यग-25 वगम्योचराशिषु केन्द्रस्थेषुं सौम्यग्रहेषु त्रिषडायगेषु ऋरेषु चामुकलग्ने जातः सुतः सार्वभौमो भवतीत्युक्तम् । तन्निशम्य निश्चितप्रसवदिनादृर्ध्वं षोडशप्रहरान् यावद्योगयुक्तया गर्भस्तमभं र्कृतवा नैमित्तिकनिणीते लग्ने कर्णनामानं सुतमसूर्तं।तद्गर्भधारणदोषादष्टमे यामे सा" विपन्ना।

<sup>1</sup> B भूपति:। 2 BP जातमयेषु; Po कृतभयेषु। 3 BP लोकेषु इत । 4 AD विकयिणीं। 5 B मौलिक-म्पेन भूपतनात्; P ०कम्पेन भग्नभाण्डा०। 6 AD ० मुखां तां प्राह। 7 D विषादे किं कारणं। 8 BP नृपेणाभिहिता। \* एषा पंक्तिः A नोपळभ्यते प्रक्षिप्तप्राया चेयम् । 9 D नाह्नि । 10 D 'प्रदेशात् महीनदी' इत्येव । 11 Pa प्रादुरासीत् एवम-बादीच; Pb प्रादुरासीदिति कथा लोकप्रसिद्धा । ‡ एव प्रवन्धः BPPa आदर्शेषु नोपलभ्यतेऽत्र । 12 D प्रीतः; Pb प्रातः-समये। 13 Pb सिताम्बरेण। 14 A भवतः। 15 A अपारंगतस्य। 16 A पपात। 17 BPPa नास्तीदं पदं। 18 BP अथ डाहळदेशे देमतनाझी राज्ञी; Pa डाहलीदेशेऽथ देमतराज्ञी नाझी । 19 AD नास्ति । 20 BPa केन्द्रभाजिय । 21 BP 'इत्युक्तं' नास्ति। 22 BP कुर्वत्या। 23 D प्रास्ति। 24 BPPa सापि संविभनी पुरी जनाम।

सुलग्नजातत्वात्पराक्रमाक्रान्तदिककः षड्त्रिंशदिषकेन \*राज्ञां शतेन भृङ्गविश्रमकारिणा कुन्त-लक्तलापेन सेव्यमानविमलक्रमकमलयुगलश्चतसृषुं\* राजविद्यासु परं प्रावीण्यमावहन् विद्यापति-प्रमुखैर्महाकविभिः स्तूयतेर्डसौ । यथा-[ एकदा कर्पूरकविः † ]

१२२. ग्रुखे हारावाप्तिर्नयनयुगले कङ्कणमरो नितम्बे पत्राली सतिलकमभूत्पाणियुगलम् । अरण्ये श्रीकर्ण! त्वद्रियुवतीनां विधिवशादपूर्वोऽयं भूपाविधिरहह जातः किमधुना ॥

{ इत्युक्ते चतुरचक्रवर्ती राजाह—'यदि विधिवशादेवं भवति तदा वर्ण्यनृपतिः किं दैवाद् यम चिन्त्यते तदिष स्थाद्' अतोऽचमत्कृतेन राज्ञा किश्चिम दत्वा विसर्जितः । गृहं गतो भार्यया पृष्टम्—'किं दत्तं राज्ञा ?' स आह—'शृत्तसरूपम्' । साह—'यदि विधिस्थाने तव वशादिति उक्तमभविष्यत् तदा तव सर्वे अदाप्यत्' । ततो नाचिराजकविः कर्णनृपमस्तवीत् । यथा—

ि [८१] गोपीपीनपयोधराहतग्ररः सन्त्यज्य लक्ष्मीपतेः शङ्के पङ्काशङ्कया नयनयोर्विश्राम्यति श्रीस्तव । श्रीमत्कर्णनरेन्द्र ! यत्र वलति भ्रूवल्लरीपल्लवस्तत्र श्रुट्यति भीतिभङ्गुरतया दारिद्यग्रुद्रा यतः ॥ ततोऽतितुष्टेन नृपेण हस्तशृङ्कलकपूर्व उचितदानेन प्रसादीकृतेन मार्गे आगच्छन्तं ज्ञात्वा, भार्यो कपूरः प्राह— 'यद्राज्ञा असे दत्तं समस्ति, इदानीं तदहं खगृहे आनयामी'त्युक्त्वा गतस्तत्सम्ग्रुखम् ।

[८२] कन्ये कासि न वेस्सि मामपि कवे कर्पूर किं भारती सत्यं किं विधुरासि वत्स ग्रुपिता केनांब दुर्वेधसा ।

किं नीतं तव ग्रुख-भोज-नयनद्वन्द्वं कथं वर्तसे दीर्घायुर्भजतेऽन्धयष्टिपदवीं श्रीनाचिराजः कविः ॥

अनेन काच्येन तुष्टः सन् कर्णराजात् प्राप्तं स्वर्णदुक्लादि तत्कर्पूरकवयेऽदात् नाचिराजकिवः । एतत्कर्ण-नरेन्द्रेण ज्ञात्वा कर्पूर आकारितः पृष्टं च-'हे कवे ! मुझ-भोज इति पदं कसादुदाहृतं भोजे विद्यमाने ?' स आह-'देव ! राभस्थेन हर्ष-मुझनयनद्रन्द्रस्थाने 'मुझ-भोज' इत्यूचानं ।' ततो राज्ञा ज्ञातं एतद् भोजस्था-मङ्गलस्चकम् । }

- 20 [८३] १ द्वीः क्यामलयन्ति सन्ततिशिखाश्चि ..... प्राङ्गणं ग्रून्ये कल्पतरोस्तले खगमृगाः खेलन्ति निर्भीतयः । श्रीमत्कर्णनरेन्द्रमानविभवैः पूर्णेषु सर्वार्थिषु स्कन्दोपान्तनिवेशितालसमुखी निद्राति रे... कामधुक् ॥
- ७७) 'इत्थं महाकविभिः स्तूयमाननानावदातः [स कर्णतृपः कदाचित्] श्रीभोजं प्रति प्रधानान् प्राहिणोत् ने भवदीयनगर्यां भवत्कारिताश्चतुरुत्तरं द्यातं प्रासादाः, एतावन्त एव गीतप्रयन्धा भव- दीयाः, एतावन्ति च विरुद्धानि। अतश्चतुरङ्गयुद्धेन द्वन्द्वयुद्धेन वा चतस्यषु विद्यासु वाद्व्छछेनं त्यागेनं १ वा मां निर्जित्य पश्चोत्तरद्यातं विरुद्धानां भाजनं भूयाः । नो वाहं त्वां विजित्य सप्तत्रिंद्याताधिकस्य राज्ञां द्यातस्य नाथो भवामि' इति तत्यभावाविभीवात् १ ईषत् परिम्लानसुत्वाम्भोजः श्रीभोजः सर्वेष्वपि प्रकारेषु जितकाशिनं काशिपुराधीशं विमृशन् त्वं परीजितं मन्यमानस्तानुपरीधपूर्वम- भ्यथ्यवमङ्गीकारयामास। यत्" मैयावन्त्यां श्रीकर्णन वाणारस्यामेकस्मिन् "लग्ने गर्तापूरपूर्वमार-

<sup>\*</sup> एतदन्तर्गतपाठस्थाने AD 'राज्ञां शतेन सेन्यमानश्चतुर्पुं॰' इत्येव पाठोऽस्ति । 1 Pa चतस्पु दिश्च । 2 ADPa किविभः रत्यमानः; B नास्ति । Pb आदर्शे भिन्नरूपमेतादशिमेदं वान्यं-'प्रावीण्यमावहृत् विद्यागोष्ठीं चकार । Pb प्रतावे-वैतहान्यं विद्यते । Pc आदर्शे उपलब्धम् । Pc प्रतावे-वैतहान्यं विद्यते । Pc आदर्शे प्रवावेन्यते । Pc आदर्शे प्रवावेन्यते । Pc आदर्शे प्रवावेश्वेन श्रीभोजमुवाच ।' एतादशः पाठोऽस्ति । Pc अवद्यायां । Pc अवद्यायं 
भ्याहंपूर्विकया कार्यमाणयोः पश्चादाद्धस्तप्रमाणयोः प्रासादयोः यसिन्प्रासादे प्रथमं कलशध्व-जाधिरोपो भवति तस्मिब्रुत्सवेऽपरेण नरेन्द्रेण त्यक्तच्छत्रचामरेण करेणुमधिरु समागन्तव्यम्। इत्थं भोजस्य यथारुच्यांऽङ्गीकारे कर्णगोचरंगते श्रीकर्णस्तेषु सामर्थोऽपि तेनापि प्रकारेण भोजम-धिश्वकीर्घुरेकसिन्नेव लग्ने पृथक् पृथक् प्रारब्धयोरुभययोः प्रासादयोः सर्वाभिसारेण निजप्रासादं निर्मापयन् सूत्रमृतं पप्रच्छ-'एकसिम्नहन्युदयास्तयोरन्तरे कियान् कर्मस्थायो भवतीति निवे- 5 चताम्'। अथ तैश्चतुर्दश्यनध्याये तत्र सप्तहस्तप्रमाणा एकादश प्रासादा दिनोदये पारभ्य दिनान्ते कलशपर्यन्ताः कार्यित्वा चपाय दर्शिताः। तया समग्रसामग्र्या चपः प्रमुदितचित्तो भोजप्रासा-द्वभैपालबन्धे जीयमाने निजपासादेऽनलसः कलशमधिरोप्य निर्णीते ध्वजाधिरोपलग्ने तथा प्रति-ज्ञया श्रीभोजं दृतमुखेन निमन्नयामास । ततः खप्रतिज्ञाभङ्गभीरुमीलवमण्डलप्रमुस्तथा प्रयातु-मप्रभुंष्णुस्तृष्णीमासीत्। अथ प्रासाद्ध्वजाधिरोपीनन्तरम्, अवतीर्णेपुराणकर्ण इव श्रीकर्णस्ताव-10 द्विरेव रुपैः समं प्रस्थितः श्रीभोजमभ्यषेणयत् । तसिक्षवसरे श्रीभोजराज्याई पैतिश्रत्य माल-वकमण्डलपार्धिणघाताय निस्सीमतदीयसीमनगरे" श्रीकर्णः श्रीभीममजूहवत्। अथ ताभ्यां नरेन्द्राभ्यां मन्त्रेणात्रान्तो च्याल इव भोजभूपालो विगलितद्र्पविषो बभूव। तदा चाकस्मिके सञ्जाते भोजवपुरपाटवेऽर्पंन्हृयमाने सर्वेष्वपि घाटमार्गेषु निजनियुक्तंमानुषैः सर्वथा निषिद्ध्यमा-नेऽपरपुरुषप्रवेशे श्रीभीमः कर्णाभ्यर्णवर्त्तिनं निजसान्धिविग्रह्निकं दामरं भोजवृत्तान्तज्ञानाय 15 खपुरुषेण पप्रच्छ । तेनापि स "पुरुषो गाथामध्याप्य प्रहितः श्रीभीमसभामुपागतः-

१२३. अम्बयफलं सुपकं बिण्टं सिढिलं समुब्भडो पवणो । साहा मर्ल्हंणसीला न याणिमो कञ्जपरिणामो ॥ अनया गाथया श्रीभीमे तथास्थिते श्रीभोजः सिन्निहितपरलोकपथप्रयाणः कृततदुचितधर्म-कृत्यः, "राज्यस्यानुद्यास्ति समस्तराजलोकस्य वितीर्थ 'मम पश्चत्वानन्तरं मत्करौ विमानाद्वहिर्विधे-यावि'त्यादिईंय दिवं" गतः।

[८४] { किसु करु रे पुत्त कलत्त भी कसु करु रे करसणवाडी । एकला आइवो एकला जाइवो हाथपग बेहु झाडी ॥ इति भोजवाक्यं वेश्यया कथितं लोकानां प्रति । }

9८) [\*अथ तिस्मन् श्री भोजे दिवसुपेयुषि] तद्दृत्तान्तविदा कर्णेन तहुर्गमदुर्गभङ्गादनु'' समग्रा-यां" श्रीभोजलक्ष्म्यासुपात्तायां श्रीभीमेन दामर आदिष्टः-'यच्छ्रीकर्णात्त्वया मत्परिकल्पितं रा-ज्यार्द्धं" निजं शिरो वोपनेतंव्यम्'। इति राजादेशं विधित्सुर्द्धात्रिंशता पत्तिभिः समं" गुरूदरे प्र-25 विश्य मध्याह्वकाले प्रसुसं श्रीकर्णं "बान्चे जग्राह। अथ तेन राज्ञा एकस्मिन् विभागे नीलकण्ठचिन्ता-मणिगणाधिपप्रसुखदेवतावसरे निर्णीतेऽपरस्मिन्नत्तरार्द्धे समस्तराज्यवस्तृनि 'खेच्छ्येकमर्द्धमाद्-

<sup>1</sup> प्तदृद्विपदस्थाने BPPa 'तयोः' इत्येव । 2 Pa बस्य । 3 Pa यथांगीकारे । 4 'तेषु सामपोंऽपि' नास्ति AD । 5 D निर्मापयतीस्त्र कर्णः सूत्र । 6 D कर्मोच्छायो । 7 AD तेन चतु । 8 AD कलकारोपपर्यन्ताः । 9 AD ०कलाप । 10 AD संजाय । 11 D ०प्रभुश्च श्रीमोजस्तूच्णी । 12 BPPa व्वजारोपपादनन्तरं । 13 BP अवतीर्णः पु । 14 AD ०मभिषेणयितुं । 15 AD तदा च । 16 BP ०राज्याईप्रदानम्रीकृत्य । 17 AD नास्तीदं पदं । 18 BPPa तस्मिन् नृपस्य वपुरपाटवे । 19 B निजमुक्तमानसः । 20 B सं पुरुषं । 21 D मिल्हण । 22 प्तद्वावयं नास्ति AD । 23 B इत्यादिदेश । 24 P दिवसुपेयुषि; Pa ०सुपेयिवान् ; B नास्तीदं । † कोष्टकान्तर्गनः पाठो नास्ति BPPa आदर्शेषु । \* B आदर्शे एव केवलमिदं वाक्यमुपलम्यते । 25 AD दुर्गमङ्गपूर्वं । 26 BP समप्रमोजल । 27 D नास्ति । 28 BPPa वोपनेयं । 29 AD सह । 30 A बान्यं; D छान्यं ।

स्त्रे'त्यिभिहिते षोडशपहरांस्तथा स्थित्वा पुनः श्रीभीमराजादेशादेवतावसरमादाय श्रीभीमा-योपायनीचकारं । अथैतत्प्रबन्धसङ्ग्रहकाव्ययुग्मं यथा-

१२४. पञ्चाशद्धस्तमाने शिवभवनयुगे तुल्यलप्रक्षणे प्राक् प्रारब्धे यस्य शीघ्रं भवति हि कलशारीपणं तत्र राज्ञा । अन्येन च्छत्रवालव्यजनविरहितेनाभ्युपेतव्यमेवं संवादे भोजराजा व्ययविद्यखमितः कर्णदेवेन जिग्ये ॥

5 १२५. भोजे राज्ञि दिवं गतेऽतिबलिना कर्णेन धारापुरीभङ्गं स्त्रयतोपरुध्य नृपतिर्भीमः सहायीकृतः । तङ्गत्येन च दामरेण जगृहे बन्दीकृतात्कर्णतो हैमी मण्डपिका गणाधिपयुतः श्रीनीलकण्ठेश्वरः\* ॥

१२६. किविषु कामिषु योगिषु भोगिषु द्रविणदेषु सताम्रुपकारिषु । धनिषु धन्विषु धर्मधनेषु च क्षितितले नहि भोजसमी नृपः ।।

१२७. श्रत्यानैः कल्पद्धम इव भ्रुवि त्रासिताशेषदौस्थ्यः साक्षाद्वाचस्पतिरिव जवाद् दृब्धनानाप्रबन्धः । राधावेधेऽर्जुन इव चिरात्तस्य कीन्योंत्कचित्तराहृतः श्रागमरनिकरैः खर्ययौ भोजराजः ॥

॥ इति भोजस्य विविधाः प्रबन्धा अवदोषां अपि यथाश्चतं मन्तव्याः ॥

।। इति श्रीमेरुतुङ्गाचार्यविरचिते प्रबन्धचिन्तामणौ श्रीभोजराज-श्रीभीमभूपयोः नानावदातवर्णनो नाम द्वितीयः प्रकाशः ॥ प्रथाप्र ४६४ ॥

1  $P_a$  चक्रे । \* एतःपद्यानन्तरं D आद्शेंऽत्र निम्नगतं वर्णनं प्राप्यते परं तदत्रानुपयुक्तमसम्बद्धं च प्रतिभाति  $P_b$  आद्शें- चुसारेणेतः पूर्वमेवोद्धतमप्यस्ति ।

'अथ श्रीकर्णस्यामे इदं कान्यमुक्तं कर्प्रकविना 'मुखे हारावासिरि' त्यादि । अपशब्दकथनाद्वाज्ञा तस्य कवेः किंचिश्व प्रदृत्तं । कुक्षेः कोटर एव केटिभरिपुर्धत्ते त्रिलोक्तिमामन्तर्भूरिभरं विभाति तमपि प्रीतो भुजङ्गाधिपः । श्रीकण्ठस्य स कण्ठसूत्रमभवदेव त्वया तं इदा विभाणेन परेषु विक्रमकथा श्रीकर्ण निर्नाक्षिता ॥ श्रीमाचिराजकविनोक्तमेतदाराज्ञा प्रदत्तम्-

दत्ता कोटी सुवर्णस्य मत्ताश्च दश दिन्तनः । दत्तं श्रीकर्णदेवेन नाचिराजकवेर्मदात् ॥ आर्थया इक्तिने कर्परकविना समागच्छतो नाचिराजकवेरग्रे मार्गे इदं काव्यं भणितम्-

कन्ये कासि न वेत्सि मामपि कवे कर्पूर किं भारती सत्यं किं विधुरासि वस्स सुषिता केनाम्ब दुर्वेधसा । किं नीतं तव सुक्षभोजनयनद्वन्द्वं कथं वर्त्तसे दीर्घायुर्भजतेन्ध्यष्टिपदवीं श्रीनाचिराजः कविः ॥ श्रीनाचिराजकविना सन्तुष्टेन यदाज्ञा प्रदत्तं तस्सर्वमपि कर्पूरकवये प्रदत्तं ।'

\* पुतरप्रधानन्तरं P आदशें निम्नगतं पद्यं प्राप्यते-

'अर्डे दानववैरिणा गिरिजयाप्यर्डे च तस्याहते राजन् विश्वमनीश्वरं समभवत् तत्तावदाकर्ण्यताम् । गङ्गा सागरमम्बरं शशिकला नागाधिपः समातलं सर्वज्ञत्वमधेश्वरत्वमगमत् त्वां मां च भिक्षाश्चिता ॥ ‡ एतत्पणं D पुस्तके नास्ति । 2 B जितारिषु साधुषु ।  $\S ABD$  आद्शें इदं पणं विणते नान्यत्रः P प्रतावेतत्पणस्थाने निम्नगतं पण्णमुपलभ्यते-

'देव ! त्वामसमानदानविहितरथैंः कृतार्थीकृते त्रैलोक्ये फलभारभङ्करतया कल्पद्रुमो निन्दति । टक्कच्छेदनवेदनाविरमणात् सञ्जातसीख्यस्थितिः प्राचीनव्रणिताङ्गरोहणतया श्रीरोहणः स्ताति च ॥'

D आदशें पुनरिदमप्यधिकमेकं पद्यमत्र मुद्रितं लभ्यते-

देव ! त्वत्करनीरदे दशदिशि प्रारव्धपुण्योश्वती चञ्चत्काञ्चनकञ्चणद्यतितहित्स्वर्णामृतं वर्षति ।

कृदा की तितरिक्षणी समभवधीता गुणमामभूः पूर्णं चार्थिसरः शशाम विदुषां दारिम्रदावानसः ॥

3 ABD अथ शेषा । 4 नास्ति AD । 5 P शेषाः ।

# [८. सिद्धराजादिप्रबन्धः।]

७९) अथ कदाचिद्गूर्जरदेशे अवग्रहनिगृहीते वर्षणे विशोपकदण्डाहिदेशग्रामकुदुम्बिकेषुं राज-देयविभागनिर्वाहाक्षमेषु तिन्नयुक्तैर्व्यापारिभिः सकलोऽपि सजातवित्तो देशलोकः अपित्तने समानीय भीमभूपाय न्यवेद्यत । ततः कदाचिदहर्मुखे अम्रूलराजकुमारंस्तत्र चङ्कममाणो दृपपत्तिभिः सस्यनिदानीभूतदानीसम्बन्धे व्याकुलीिक्रयमाणं सकललोकमालोक्य पारिपा विश्वेकेभ्योऽधिगतवृत्तान्तः कृपया किश्चिदश्चिमिश्रलोचनो वाहवाहाल्यां तदतुलया कलया दृपं परितोष्य वरं वृणीष्वेति दृपादेशमासाद्य भाष्टा पारिपा एव वरोऽयमस्तु हित विज्ञापयामासा । राज्ञा-'किमिति अधुनी न याचसे?' इत्युक्तः 'प्राप्तिप्रमाणाभावाद्'-इत्युदीरयन् भृशं निर्वन्थपराद् धराधिपात्तेषां कुदुम्बिनां दानीमोचनवरं ययाचे।" ततो हर्षबाष्पाविललोचनेन राज्ञा तत्त्वेति प्रतिपद्य भूयोऽप्यभ्यर्थयलेखैभिहतः।

१२८. क्षुद्राः सन्ति सहस्रशः खभरणव्यापारमात्रोद्यताः खार्थो यस परार्थ एव स पुमानेकः सतामप्रणीः । दुःपूरोदरपूरणाय पिवति स्रोतःपति वाडवो जीमृतस्तु निदाघसम्भृतजगत्सन्तापविच्छित्तये ॥

इति कार्व्यार्थबलेन निगृहीतप्रभूतलो भंदातो भूयः किमप्यप्रार्थयंमानो मानोन्नततया \*खसौध-मध्यमध्यास्य बन्धनविमोचितैसौलोंकैः स दैवतवदुपास्यमानः खस्थानस्थितैश्व\* स्तृयमानस्तृतीये-ऽहिन तदीयसन्तोषद्दशौं श्रीमूलराजः खलोंकं "जगाम । तच्छोकाम्बुधौ सराजलोको राजा, स 15 च पूर्वमोचितलोकश्च निमग्नश्चिरेण चतुरैर्विविधबोधबलादपकृष्टशोकशङ्कश्चन्ते ।

अथ" द्वितीये वर्षे वर्षावलाद् हर्षिभिः "कर्षुकलोकैर्निष्पन्नेषु समस्तसस्येषु व्यतीततद्वर्षयो राजदेयविभागे" प्रदिईंयमाने राज्ञि चानाददाने सति तैर्ह्यत्तरसभा मेलिता। तत्र सभ्यानां लक्षणमेवम्-

१२९. न सा सभा यत्र न सन्ति शृद्धा शृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्। धर्मः स नो यत्र न चास्ति <sup>30</sup>सत्यं सत्यं न तद्यत्कृतकानुविद्धम्।।

इति निर्णयात् §सभ्येर्गतवर्षतद्वर्षयोदीनीं राज्ञीं ग्राहितां । ततस्तेन द्रव्येण कोशद्रव्येण च श्रीम्-लराज्ञ क्रमारश्रेयसे नव्यस्त्रिपुरुषप्रासादः श्रीभीमेन कारितः ।

८०) 'अनेन श्रीपत्तने श्रीभीमेश्वरदेव-भद्दारिकाभीम्आणीप्रासादी कारितौ । सं० १०७७

प्रारम्य वर्ष ४२, मास १०, दिन ९ राज्यं कृतम्। (BP आदर्शे-संवत् १०७८ पूर्वं श्रीभीमेन

- ८१) \*श्रीउदयमतिनाइया तद्राज्ञ्या [नरवाहनखंगारस्रुतयाः] श्रीपत्तने सहस्रिष्ठङ्गसरोवराद-प्यतिज्ञायिनी नत्र्या वापी कारिता ।
- 5 ८२) अथ सं०११२० चैत्रविद ७ सोमे इस्तनक्षत्रे मीनलग्ने श्रीकर्णदेवस्य राज्याभिषेकः संजातः ।
- ८३) इतर्श्वं शुभकेशिनामा कर्णाटराट् तुरगापहृतोऽटच्यां नीतः कुन्नापि पत्रलघृक्षच्छायां सेवमानः प्रत्यासंग्ने दावपावके कृतज्ञत्तया विश्रामोपकारकारिणं तमेव तक्मिजहासुस्तेनेव सह तिस्मित्
  दहने प्राणानाहृतीचकार । ततस्तत्सृनुर्जयकेशिनामा तद्वाज्ये सिचिवरिमिषिक्तः । क्रमेण तत्सुता
  10 मयणछुदेवी नान्नी समजिन । सा च शिवभक्तैः सोमेश्वरनामिन गृहीतमात्र एवेति पूर्वभवमसार्षीत्- 'यदहं प्राग्भवे ब्राह्मणी द्वादशमासोपवासान् कृत्वा प्रत्येकं द्वादशवस्तृति तदुद्यापने दत्त्वा
  श्रीसोमेश्वरनमस्याकृते प्रस्थितां बाहुलोडनगरमागता, तत्करं दातुमक्षमाऽत्रतो गन्तुमलभमाना तिन्नवेदादहं "आगामिन जन्मिन" अस्य करस्य मोचियत्री भूयासिम"ति कृतनिदाना विपरात्र कुले जाते'ति पूर्वभवस्मृतिः । अथ बाहुलोडकरमोचनाय सा" गूर्जरेश्वरं प्रवरं वरं कामय15 माना तं वृत्तान्तं पित्रे" निवेदयामास । अथ भौज्ञयकेशिराजा तं व्यतिकरं ज्ञात्वा तेन श्रीकर्णः।
  स्वप्रधानैः स्वसुताया मयणछुदेव्या अङ्गीकारं याच्यते सा । अथ श्रीकर्णं तस्याः कुरूपताश्रवणादुदासीने सित तिसम्नवेव निर्वन्यपरां तामेवं मयणछुदेवीं पिता स्वयंवरां पाहिणोत् । अथ श्रीकर्णचपो ग्रसवृत्त्या स्वयमेव तां कुत्सितरूपां निरूप्यं सर्वथा निर्रीदर एव जातः । ततोऽष्टिभः सहचरीभिः सह वपतिहत्याकृते मयणछुदेवीं पाणान् परिजिहीर्षु मत्वा" श्रीकर्णजनन्या उदय20 मितराज्ञ्या तासाँ विपदं वष्टुमक्षमया ताभिः सह प्राणसङ्कल्पश्चके । यतः-
- ८४) अन्यदी कस्यामप्यथमयोषिति साभिलाषं रूपं मुञ्जालमन्त्री कश्चकिना विज्ञाय तद्वेषधा-25 रिणीं मयणछदेवीमेव ऋतुस्नातां रहसि प्राहिणोत्। तामेव स्त्रियं जानता रूपतिना सप्रेमसुज्य-

मानायास्तस्या आधानं समजिन । तदा च तया सङ्केतज्ञापनाय रूपकराष्ट्रामाङ्कितमङ्गुलीयकं निजाङ्गुल्यां न्यधायि । अर्थ प्रातस्तद्दुर्विलसितात् तद्वृत्तान्तमनवबुध्यमानायं प्राणपरित्यागो-चताय रूपतये सार्तेस्तसताम्रमयपुत्तलिकालिङ्गनमिति निवेदिते प्रायश्चित्ताय तथैव चिकीर्षवे स मन्नी यथावद् अवदत्ं।

(अत्र P प्रतौ निम्नलिखिताः स्लोका विद्यन्ते-)

[८५] गुरुणा विक्रमेणायं वभूव पितृसिन्नभः । आकारेण तु रम्येण भूपोऽभूदात्मभूसद्दक् ॥

[८६] विना कर्णेन तेन स्त्रीनेत्राणां न रतिः कचित् । इतीव जिहारे तेपामनुकर्ण प्रवृत्तयः ॥

[८७] तत्कर्णार्जनयोवैंरं पूर्वं कर्णः सरिवा । अर्जुनं गमयामास यशो देशान्तराणि यः ॥

[८८] अभिरामगुणग्रामो रामो दशस्थादिव । स्तुः श्रीजयसिंहोऽसाजायते स जगजयी ॥

- ८५) सुलग्ने तस्य जातस्य सुनोर्न्टपतिर्जयसिंह इति नाम निर्ममे । स बालिस्त्रवार्षिकः सव-10 योभिः कुमारे रममाणः सिंहासनमलंचके । तैद् व्यवहारविरुद्धं विमृशता नृपेण एष्टैः' नैमित्तिकैस्तस्मिनेवाभ्युदयिके लग्ने निवेदिते राजा तदैव तस्य सूनो राज्याभिषेकं चकार ।
  - ८६) †सं० ११५० वर्षे पौषवद ३ दानौ श्रवणनक्षत्रे वृषलग्ने श्रीसिद्धराजस्य पद्दाभिषेकः ।
- ८७) खयं तु, आशापल्लीनिवासिनमाशाभिधानं भिल्लमभिषेणयन् भैरवदेव्याः शकुने जाते तत्र कोछरबाभिधानदेव्याः प्रासादं कारियत्वा, खर्द्गलक्षाधिपं भिल्लं विजिल् तत्र जयन्तीं देवीं 15 प्रासादे स्थापयित्वा कर्णेश्वरदेवतायतनं तथा कर्णसागरतडागालंकृतां कर्णावतीपुरं निवेश्य खयं तत्र राज्यं चकारं । श्रीपत्तने तेन राज्ञा श्रीकर्णमेकः प्रासादः कारितः ।

ं सं० ११२० चैत्रसुदि ७ प्रारम्य सं० ११५० पौषवदि २ यावत् वर्ष २९, मास ८, दिन २१<sup>10</sup> अनेन राज्ञा राज्यं कृतम् ।

८८) अथ दिवं गते श्रीकणें श्रीमदुद्यमतिदेव्या श्राता मद्रनपालोऽसमञ्जसवृत्त्या वर्तते। तेन 20 लीलाभिधानो राजवैद्यो दैवतवरलक्ष्यमसादः सकलनागरिक्षेलोकैस्तत्कलाहृतहृद्यैः" काञ्चन-दानपूज्याऽभ्यक्यमानः कदाचित्तेन निजसौधे समानीय कृतके रारीरामये नाडीदर्शनात्पथ्य-सज्जतां निवेदयन्निदम् (तिन मद्रनपालेन बभाषे) 'तदेव नास्तीति। \*ततस्त्वं मया रोगप्रती-काराय नाकारितः, किं तु पथ्यदानेन बुभुक्षाप्रतीकारार्थमेव । ततो द्वात्रिंशत्सहस्राण्युपनये नियुक्तवी तेन वन्दीकृतस्तत्त्वथेति निर्मायेत्यभिग्रहमग्रहीत् (यदतः परं प्रतीकारनिमित्तं वपतेः 25 सौधमपहाय नान्यत्र गन्तव्यमि ति। ततः परमातुराणां प्रश्रवणावलोकनान्निदानचिकित्सितं कुर्वाणः केनापि मायाविना कृतकामयचिकित्सितं कांशलं बुभुत्सुना वृषभप्रश्रवणे दर्शिते सम्यक् तदवगम्य शिरोधूननपूर्वकं 'वृषभः' स बहुत्वादनेन मोडितै इत्यसं सत्वरमेव तैलनाली दीय-

<sup>1</sup> BP नास्ति । 2 नार-येतरपदं AD । 3 AD ० छतो नृपतिः । 4 'सातें:' शब्दस्थाने AD 'सार्तास्त्रायश्चित्तं पप्रच्छ तैः' एते शब्दाः । 5 D यथावद्यावद्त् ; P यथावद्वादीत् । १-१ एतद्वारूपं AD नास्ति । 6 P तद्विरुद्धं विमृश्य । १-२ तदैवाभिषेकं BP ।  $\dagger$  ह्यं पंक्तिः BP नास्ति । 7 D प्र० । 8 AD ० तहागालंकृतं चकार । 9 AD चक्रे । 10 A २५ ।  $\dagger$  ह्यं पंक्तिः BP न विद्यते । 11 AD ० नागरिकैः । 12 AD कलाचार्यं (D 'चार्यं' नास्ति) चमरकृतिचित्तेः । 13 AD 'तेन' नास्ति । 14 AD समानीतः । 15 BP कृत्रिमे ।  $\dagger$  केवलं A आद्देशं हदं वाक्यं लभ्यते ।  $\dagger$  एतदन्तर्गता पंक्तिः BP नास्ति । 16 BP सहस्रानपंयत्यादिष्टः । 17 मास्ति 'तेन बर्म्दाकृतः' BP । 18 A कृत्रकचिकित्सितः । 19 BP वृद्यभोऽयं । 20 D गोण्डितः ; B फोडितः ।

ताम्, नोचेद्विपत्स्यते' इति तचित्ते चमत्कारमारोपयामासं । अन्यदा राज्ञा निजग्नीवाकां घा-मतीकारं एष्टः । 'पलद्वयप्रमाणमृगमदपङ्कलेपनेन अर्त्तिरूंपशाम्यती'ति व्याहृते तथाकृते ग्रीवा सज्जीभृता। ततो न्एसुखासनवाहिना पामरेण नरेण ग्रीवाकां घाप्रतीकारं एष्टः । 'घृष्टकरीरमूल-रसेन तन्मृत्तिकासहितेन छेपं विधेही'त्यभिद्धे'। तेतो राज्ञा किमेतदिति एष्टे 'देशकाली बलं व्याप्तिकृतिं च विमृश्यायुर्वेदविदा चिकित्सां क्रियत' इति विज्ञैपयित स्म । अन्यदा धूर्तेः कि श्रि-देकसंमत्या एथक् एथक् युगलीभ्य तत्प्रथमयुगलिकया \*विपणिमार्गे 'किमच यूपं वपुष्पपट्य' इति एष्टः। द्वितीययुगलिकया श्रीमुञ्जालखामिप्रासादसोपाने एष्टः। तृतीययुगलिकया तु राज-द्वारे, चतुर्थयुगलिकया द्वारतोरणे तथेव। ततो भूयो भूयः एच्छोत्पन्नेन शङ्कादृष्णेन\* तत्कालो-त्पन्नमाहेन्द्रज्वरस्त्रयोदशे दिने विपेदे स वैद्यः।

## ॥ इति ठ०" लीलावैद्यप्रबन्धः॥

- ८९) <sup>†</sup>अथ सान्तृनामा मन्त्री अन्यायकारिणं तं मदनपालं कालमिव जिघांसुः कदाचित्कर्णा-ङ्गजं गजेऽधिरोप्य राजपाटिकाव्याजेन तृहहे नीत्वा पत्तिभिस्तं व्यापादयामास<sup>†</sup>।
- ९०) अथ कश्चिन्मरुमण्डलवास्तव्यः श्रीमालवंद्रयं उदाभिघानो वणिक प्राष्ट्रकाले प्राज्याज्यक्रयाय निद्यीथे वजन् कर्मकरैरेकस्मात्केदारादपरिस्मन् जलैः पूर्यमाणे तान् के यूयिम ति पप्रच्छं।

  15 तैः 'वयममुक्तस्य कामुका' इत्युक्ते मामि कापि सन्ती'ति एच्छन्, तैः 'कर्णावत्यां सन्ती'त्यिमि हिते स सकुदुम्बस्तत्र गतः । वायटीयजिनायतने विधिवदेवान्नमस्कुर्वन् कयापि लाछिनाइयों छिम्पिकया श्राविकया साधर्मिकत्वौद्भवन्दे। तया 'भवान् कस्यातिथिरि'त्युदीरितः, 'वैदेशिकोऽहमिति भवत्या एवातिथिरि'ति नद्भाक्ये श्रुते तं तथा सह नीत्वा कस्यापि वणिजो ग्रहे कारितान्नपाकेन भोजयित्वा निर्मापितकायमाने निजतलके तं निवास्य कालक्रमेण तत्र सम्पन्न20 सम्पद् इष्टिकाचिनं ग्रहं चिकीर्षुः खातावसरे निरविधं दोविधमिधगम्य तामेव स्त्रियमाह्र्य समर्पयन् तथा निषिद्धः, तत्प्रभावेण ततः प्रभृति स उद्यनमन्नीति नान्ना पप्रथे।।
  - ९१) \*तेन कर्णावत्यामतीनानागतवर्त्तमानंचतुर्विशतिजिनसमलङ्कृतः श्रीउदनविहारः कारितः।
  - ९२) तस्यापरमातृकाश्चत्वारः सुताः चाहडदेव-आम्बड-बाहड-सोलाकै-नामानोऽभूवर्ने।

द्वयेऽपि नास्ति द्वितयेऽपि विद्यते श्रियः प्रचारो न विचारगोचरः ॥'

24 BP अपतीत-वर्तमान-अविष्यत् । 25 BP प्रशाः। 26 P सोहक; B सोहा। 27 नास्ति P।

<sup>1</sup> BP ०मारोपयन्। 2 BP कदानित्। 3 P ०शीर्षवाघा। 4 D 'शिरोऽतिः'। १-१ एतद्क्वान्तर्गतपाठस्थाने BP 'उपचारे कियमाणे' इस्तेव पाटः। 5 D शिरोबाधाः, BP 'बाधां' इस्तेव । 6 D वृद्धकः, A नास्ति । 7 BP ०भिधाय । १-२ एतद्वावयस्थाने BP 'भूयो राज्ञा उपलब्धप्रतीकारे' एतद्वावयम्। 8 नास्ति BP। 9 BP निकिस्सितं। 10 A विज्ञाप्यत्। ३-३ एतरपाटस्थाने BP 'विज्ञप्य गृहं याति तक्षगरनिवासिभिः धृतैः'। \* एतद्न्तर्गतस्य पाठस्य स्थाने BP 'प्रणामपूर्वमाकस्मिकं वपुरपाटवं पृष्टः। द्वितीययुगलिकया द्वारतोरणे, तृतीययुगलिकया विपणिमार्गे, चतुर्थयुगलिकया श्रीमूलराजप्रासादे भूयोभूयस्तदेव पृच्छ्यमानः शङ्काविपदोवेणेव' एताद्वाः पाठः प्राप्यते। 11 DP 'ठ०' नास्ति। † एतत्यंक्तिस्थाने AD 'अथ सान्तुमंत्रिण उपायाद्वाजपाटिकाव्याजेन श्रीकर्णाङ्गजेनान्यायकारी मद्वपालो व्यापादितः।' इस्तेषा पंक्तः। 12 D देश्यः। 13 BP पूर्यमाणोऽम्भोभिः। 14 BP पृच्छन्। 15 BP इस्त्रभिहिते। 16 BP गत्वा। 17 BP नास्त्रेत्तरपदं। 18 A खां चन्दे। 19 'तद्वाक्ये श्रुते तं' स्थाने AD 'वद्न्' इस्तेव पदम्। 20 नास्त्रेतरपदं AD। 21 'तं निवास्य' स्थाने AD 'कापि गृहे निवासितः'। 22 AD वास्ति। 23 BP उद्यगनामा मंत्री। ‡ इतोऽप्रे Dd आदर्शे निञ्चगतं लिखितं प्राप्यते— 'कृतप्रयहानपि नेव कांश्चन स्थयं श्राथानानिष सेवते परान्।

- ९३) अथान्यसिन्नवसरे सान्तृनामा महामात्यः करेणुस्कन्धाधिरूढो राजपाटिकायां वजन् व्यावृत्तः स्वयं कारितसान्तृवसिक्कायां देवनमश्चिकीर्षया तन्न प्रविद्यान् वारवेदयास्कन्धन्यस्त- हस्तं कमि चैत्यवासिनं सितवसनं दद्धी। ततो गजाद्वरुद्धा कृतोत्तरासङ्गः पश्चाङ्गपणामेन तं गौतमिव नमश्चके । तन्न क्षणं स्थित्वा भूयस्तं प्रणम्य प्रतस्थे। ततः स लज्जयाऽधोवद्वः पातालं प्रविविश्वरिव तत्कालं सर्वमेव परिहृत्य मलधारिश्रीहेमसृरीणां समीप उपसम्पदमादाय उसंवेगरसपरिपूर्णः श्रीदान्नुञ्जये गत्वा द्वाददावर्षाणि तपस्तेप । कदाचित्स मन्नी श्रीदानुञ्जये देवपादानां नमस्करणायोपगतोऽदृष्टपूर्वमिव तं मुनिं प्रणम्य तचरित्रविचित्रितमनास्तद्गुरुक् कुलादि पप्रचर्छ। 'तत्त्वतो भवानेव गुरुरि ति तेनोक्तं कर्णो पाणिभ्यां पिधाय मैवं मादिदोत्य- ज्ञातवृत्त्येवं विज्ञपयंस्तेन प्रोचे —
- १३१. जो जेण मुद्धधम्मिम्म ठाविओ संजएण गिहिणा वा । सो चेव तस्स जायइ धम्मगुरू धम्मदाणाओ ॥ 10 इति तस्मै मूलवृत्तान्तं निवेद्य तस्य दृढधर्मतां निर्ममे ।

# ॥ इति मन्त्रिसान्तृ-देढधर्मताप्रबन्धः॥

९४) अथानन्तरं 'श्रीमयणह्नदेव्या जातिस्तरणात्पूर्वभववृत्तान्ते श्रीसिद्धराजस्य निवेदिते श्रीमयणह्नदेवी 'श्रीसोमनाथयोग्यां सपादकोटिमृल्यां हेममयीं पूजां सहादाय यात्रायां 'प्रस्थिता बाहुलोडनगरं सम्प्राप्ता । पश्चकुलेन कदर्थ्यमानेषु कार्पटिकेषु राजदेयविभागस्याप्तास्या सबाद्यं 15 पंश्चान्निवर्धमानेषु मयणह्नदेवी हृदयादर्शसंक्षान्तनर्ह्यां स्थमेव पश्चाद्वव्याष्ट्रव्ती अन्तराञ्चति रीभूतेन श्रीसिद्धराजेन विज्ञप्तां—'स्वामिनि ! अलममुना सम्भ्रमेण । कुनो हेतोः पश्चान्निवर्च्यते ?' इति राज्ञोक्ते" 'यदैव सर्वथाऽयं करमोक्षो भवति तदैवाहं श्रीसोमेश्वरं 'प्रणमामि नान्यथेति । किं चातःपरमद्यानीरयोर्नियमश्च' । इति' श्रुत्वा राज्ञा पश्चकुलमाकार्य तत्पष्टस्याङ्के द्वासप्तति-लक्षानुत्पचमानान् विमृद्धय तं पदकं विदार्य मातुः श्रेयसे तं" करं मुक्तवा करे जलचुलुकं मुश्चिति २० स्म । ततः' श्रीसोमेश्वरं गत्वां तया सुवर्णपूज्या देवामभ्यच्यं तुलापुम्पगर्जदानादीनि महादानानि" दक्ताऽ—'महँसहद्यी कापि नाभून्न भविते'ति दर्पाध्माता निद्याः' निर्भरं प्रसुप्ताः"। तपित्ववेष-धारिणा तेनैव देवेन जगदे—'इहैव मदीयदेवकुलमध्ये काचित्कार्पटिकनितम्बनी यात्राये आया-

 $<sup>1~{</sup>m AD}$  स्वकाः ।  $2~{
m ank}$  त ${
m AD}$  ।  $3~{
m AD}$  चकार ।  $4~{
m BP}$  तदनु ।  $5~{
m BP}$  पार्श्वे ।  $6~{
m AD}$  मंपूर्णः ।  $7~{
m AM}$  मास्लेतस्पदं । \* इतोऽमे  ${
m D}$  पुस्तके निम्नगताः पंक्तयोऽधिका लभ्यन्ते—''किं च तेनःन्ये समानाः प्रतिबोधिताः । मुनिश्चिन्तयित—

<sup>&#</sup>x27;रे रे चित्त कथं आतः प्रधावसि पिशाचवत् । अभिन्नं पश्य चारमानं रागत्यागाःसुखी भव ॥ संसारमृगतृष्णासु मनो धावसि किं वृथा । सुधामयमिदं ब्रह्मसरः किं नावगाइसे ॥''

<sup>8</sup> BP पृच्छन्। 9 BP इत्युक्ते। 10 AD मंज्यूचे। 11 BP सम्यक्त्वदृढताप्र०।  $\dagger$  एनचिह्नान्तर्गतः पाटः A प्रती न छम्पते। 12 BP नास्येतत्पद्म्। 13 AD 'सह' नास्ति। 14 'यात्रायां प्रस्थिता' नास्ति BP। 15 BP 'प्रमात' नास्ति। 16 Dd तहाप्पधारा। 17 Po अन्तरान्तरायभू०; P अन्तरायीभू०। 18 P विज्ञप्यांचके। 19 BP राज्ञाभिहिते। 9-9 प्रतदृह्मन्तर्गतपाटस्थाने AD 'प्रणमामि अश्चनं [च A] गृह्णामि नान्यथेति।' इत्येष पाटः। 20 D 'तं' नास्ति। 21 BP तद्तु। 22 P यात्वा। 23 A असिमेश्वरम०। 24 D 'गज' नास्ति। 25 D दानानि; A नास्ति।  $\S$  एतच्छ-इदामे D प्रसके निम्नगताः श्लोका विद्यन्ते; परं अन्यत्राप्राप्यत्वात् प्रक्षिप्रप्राया प्रवेति प्रतिभाति—

संम्रहेकपरः प्राप समुद्रोऽपि रसातलम् । दाता तु जलदः पश्य भुवनोपिर गर्जति ॥ सेनाक्रपरिवाराचं सर्वमेव विनश्यति । दानेन जनितानन्दे कीर्तिरेकेव निष्टति ॥ दातुर्नार्थिसमो बन्धुर्भारमादाय यः परात् । छक्ष्मीरूपादविगमं निस्तार्यति तं खलु ॥

ताऽस्ति । तस्याः सुकृतं याचनीयं त्वयां इत्थमादिइय तिरोहिते तस्मिन् राजपुरुषैर्विलोक्यं समानीता । तस्मिन्पुण्ये याचितेऽध्यददाना कथमपि 'यात्रायां किं व्ययीकृतिम'ति पृष्टां सती सा प्राह—'अहं' भिक्षावृत्त्या योजनदातं' देशान्तरमितिकम्य ह्यस्तने दिवसे कृततीर्थोपवासा पारणकदिने कस्यापि सुकृतिनः अकृतपुण्यां पिण्याकमासाद्य, तत्त्वण्डेन श्रीसोमेश्वरमभ्यव्यं, व्तदंशमंतिथये दत्त्वा खयं पारणकमकार्षम् । भवती पुण्यवती, यस्याः पितृश्चातरौ पितस्तौ च राजानः, या त्वं बाहुलोडकरं द्वासप्तिलक्षान् मोचियत्वा सपादकोटिमृत्यया पूजयां अगण्यपुण्यमर्ज्ञयन्ती मदीयपुण्ये कृशेऽपि कथं लुव्धासि ?\*। यदि न कुप्यसि तदा किश्विद्वा । तत्त्वतस्तव पुण्यानमदीयं पुण्यं महीतले महीयः। यतः—

१३२. सम्पत्ती नियमः शक्ती सहनं यीवने व्रतम् । दारित्रे दानमत्यल्पमपि लाभाय भूयसे ।। 10 इति युक्तियुक्तेन वाक्येन तेंस्या गर्व निराचकार्रं ।

९५) सिद्धराजस्तु समुद्रीपकण्ठवर्ती एकेन चारणेन-

१३३. को जाणइ तह नाह चीतु'" तुहालउं" चक्कबइ। लहु" लंकह लेबाह मग्गु निहालइ करणउत्तु ॥
\*इति स्तूयमाने, द्वितीयेन चारणेनोक्तम्"-

१३४. घाई" घां अइ पाय" जेसल जलनिहि ताहिला। तई जीता सिव राय एकु" विभिष्ण मिल्हि म हु॥ १६०) एवं तत्र यात्रायां व्याप्टते" राज्ञि, 'छलान्वेषिणा यशोवर्मणा मालवकभूपेन गूर्जरदेशे' उपदूयमाणे सान्तूसिचवेन 'त्वं कथं निवर्त्तसे?' इति प्रोक्तेंः, स" राजा-'यदि त्वं खखामिनः सोमेश्वरदेवयात्रायाः पुण्यं ददासी'त्युदीरितस्तचरणौ प्रक्षाल्य तत्करतले तत्पुण्यदाननिदानं जलजुलुकं" निक्षिण्य तं "राजानं निवर्त्तयामास। श्रीसिद्धराजः पत्तनमुपेल सान्तूमालविकत्यप्यांसं षृत्तान्तमववुध्य कुद्धं रूपं मन्त्री एवमवादीत्-'खामिन्दं! यदि" मया दत्तं तव सुकृतं याति, 20 तैदा तस्य सुकृतमन्येषामपि पुण्यवर्तां सुकृतंं मया भवते प्रदत्तमेवं। अथापरं" येन केनाप्युपायेन परचकं खदेशे प्रविशदक्षणीयमेवे'ति एवं" वदता तेन रूपतिरनुनीतः। तत्रस्तेनैवामषेंण मालव-मण्डलं प्रति' प्रतिष्टासुः सचिवान् शिल्पनश्च सहस्रलिङ्गधर्मस्थानकर्मस्थाये नियोज्य, त्वरित्वात्या तस्मिन्निष्पचमाने रूपतिः प्रयाणकमकरोत्। तत्र जैयकारपूर्वकं द्वादशवार्षिके विग्रहे सञ्चान्यमाने असति कथंचित् धाराद्रगभङ्गं कर्तुमप्रभृष्णः "अद्य मया धाराभङ्गानन्तरं भोक्तव्यमि'ति

<sup>ा</sup> ब्राह्मका । 2 P याचमाने । 3 BP अनुयुक्ता । 4 BP मया । 5 BP ब्राह्मति । 5 प्राह्मति । 6 AD द्याह्मति । 7 P दिने । 8 D नाह्मि 'अङ्गतपुण्या' । 9 A ब्राह्मतिथये । 10 'या खं' नाह्मि BP । 11 'बाहुकोडकरं' इत्येव AD । 12 BP सपर्यया । \* एतत्पाठस्थाने AD 'श्रीसोमेश्वरं पूजितवती सा कथं मदीयपुण्यक्कधेच्छासि ।' एताइशः पाठः । 13 AD परं यदि । 14 BP मम । 15 P नाह्मि । 16 'युक्ति' नाह्मि D । 17–18 सर्वकषं गर्वे विसर्कं BP । 19 D चीत । 20 D द्व हालेह् । 21 D कड । \* अस्याः पंक्त्याः स्थाने D पुस्तके 'इत्यादि स्त्यमानोऽभवत् ।' इत्येव वावयं विश्वते । अग्रिमा गाथापि तत्र नाह्मि । 22 AB 'चैवं' इत्येव । 23 A धाईड । 24 A पाइ । 25 BP कईया । 26 P पृक्कः B इक्कः । 27 AD व्याह्मे । १-१ एतद्क्कान्तर्गतपाठस्थाने BP 'मावककराज्ञा क्रव्यान्विणा गूर्जरमण्डले' पृष पाठः । 28 BP विज्ञहः । 29 BP नाम्ति 'स राजा' । 30 AP ब्रुक्कः । 31 'तं राजानं' स्थाने BP 'माकवराजानं यशोवर्माणं' । २-२ एतद्न्तर्गतपाठस्थाने A मतो 'ततः श्रीपक्तनगतं श्रीसिद्धराजं तहुक्तान्तावगमनेन कुदं'; D प्रस्तके च 'ततः श्रीसिद्धराजस्तहुक्तान्तोपगमनेन कुद्धः' एताहशः पाठः माप्यते । 32 BP नाह्मि । 33 AD यन् । 34 AD ततः । 35 पते शब्दाः BP न सन्ति । 36 P 'पृव' नाह्मि । 37 AD नाह्मि 'अश्वपरं' । 38 BP क्षिताणीय । ३७ 'पृवं' न AD । 40 BP 'ततः' नाह्मि । 41 D 'प्रति' नाह्मि । 42 P पृतस्पदं नाह्मि; D स्वज्य । ३-३ पृतद्व्यान्तर्गतं वाक्यं न विषते AD ।

\*कृतप्रतिज्ञो दिनान्तेऽपि तत्कर्तुमक्षमतया सचिवैः काणिक्यां धारायां भज्यमानायां पत्तिभिः परमारराजपुत्रे विपद्यमाने – इत्थं प्रपश्चात् दृपः प्रतिज्ञामापूर्य अकृतकृत्यत्या पश्चाद् व्याप्रदितु- मिच्छुर्मुञ्जालसचिवं ज्ञापयामास । तेनापि त्रिकचतुष्कचत्वरप्रासादेषु निजपुरुषान्नियोज्य धारा- दुर्गभङ्गवार्त्तायां कियमाणायां तद्वासिना केनापि पुरुषेण 'दक्षिणेप्रतोल्यां यदि परवलं हौकते तदेव दुर्गभङ्गो नान्यथेति' तद्वाचमाकण्यं स विज्ञसः सचिवस्तं व्यतिकरं राज्ञे ग्रसविज्ञप्तिकया किवेदयामास । राज्ञापि तद्वत्तान्तवेदिना तत्रैव हौकिते सैन्ये दुर्गमं दुर्ग विमृद्य यद्याः पटहानिवेदयामास । राज्ञापि तद्वत्तान्तवेदिना तत्रैव हौकिते सैन्ये दुर्गमं दुर्ग विमृद्य यद्याः पटहानिवेदयामाने लोहमं व्याप्तिकर्पाटहये आह्न्यमाने लोहमं व्याप्तिलायां भज्यमानायां वलाधिकत्यान्तस्त्रहितात्तस्मां दृज्ञात्कर्णाङ्गजम् त्वार्थ सर्यायं यावदवरोहित तावत्स गजः पृथिव्यां पपात । स गजः सुभटतया तदा विषय वहसरग्रामे स्वयद्योधवल एव यद्योधवलनामा विनायकरूपेणावततार ।

- १३५. सिर्द्धिस्तनशैलतटीपिरणैतिदिलतिद्वितीयदन्ते इव । विश्राणो रदमेकं गजवदनः सजतु वः श्रेयः ॥ इति तदीया स्तुतिः" । इत्थं दुर्गभङ्गे सूत्रिते सित समराधिरूढं यशोवर्माणं षद्भिर्गुणैराबध्य तत्र निजामाज्ञां जगन्मान्यां दापयित्वा यशोवर्मरूपया प्रत्यक्षयशः पताकया रोचिष्णुः श्री-पत्तनं प्राप ।
  - [८९] \*क्षुण्णाः श्रोणिभृतामनेन कटका भग्नास्यधारा ततः कुण्टः सिद्धपतेः कृपाण इति रे मा मंसत श्रित्रयाः । 15 आरूढप्रबलप्रतापदहनः सम्प्राप्तधारश्रिरात् पीत्वा मालवयोपिदश्रुसलिलं हन्तायमेधिष्यते ॥
    - [९०] \*श्वितिधव भवदीयैः श्वीरधारावलश्चे रिपुविजययशोभिः श्वेत एवासिदण्डः ।
      किम्रुत कवलितैस्तैः कज्जलैमीलबीनां परिणतमहिमानं कालिमानं तनोति ।।
- ९७) ''प्रतिदिनं सर्वदर्शनेष्वाशीर्वाददानायाहृयमानेषुं यथावसरमाकारिता जैनाचार्याः श्री-हेमचन्द्रमुख्याः'' श्रीसिद्धराजमासाच च्पेण दुक्लदानादिभिरावर्जितास्तैः सर्वेरप्यप्रतिमप्रति-20 भाभिरामैर्द्विधापि पुरस्कृतो चपतये श्रीहेमचन्द्रस्रिरित्थमाशिषं'' पपाठ-
  - १३६. भूमिं कामगवि ! खगोमयरसैरासिश्च ग्लाकराः ! मुक्ताखस्तिकमातनुध्वमुडुप ! त्वं पूर्णकुम्भी भव । धृत्वा कल्पतरोर्दछानि सरछैर्दिग्वारणाः ! तोरणान्याधत्त खकरैर्विजित्य जगतीं नन्वेति सिद्धाधिपः ॥

असिन्काव्ये निःपपश्चे प्रपश्चयमाने तद्भचनचातुरीचमत्कृतचेता रूपस्तं प्रशंसन्, कैश्चिदसिह-ष्णुभिः-'अस्मच्छास्त्राध्ययनवलादेतेषां विद्वत्ता' इत्यभिहिते राज्ञा पृष्टाः श्रीहेमचन्द्राचार्याः-25

<sup>&</sup>quot; एति ब्रह्मान्तर्गतपाठस्थाने D पुस्तके एतादशः पाठो विद्यते— 'सिचवैः पितिभः परमारराजपुत्रैः पद्धश्वतिभिविष्यमानैः राज्ञः प्रतिक्षां विनान्तेऽपि "प्रियतुमक्षमैः कथंचित्तस्यां किणकामयधाराभक्षेन प्रितायां राजा— '  $^{12.8}$  प्रतान् शब्दान् विद्याप A आदर्शेऽपि पृष पृव पाठः । 1 AD 'दक्षिण' नास्ति । 2 ABD तत्र । 3 A दुर्गमन्तर्दुर्गतंः B दुर्गमदुर्गमंः D दुर्गमन्तर्दुर्गम । A AD कमयार्गकायां । 5 AD 'तस्मात्' नास्ति । 6 P नास्ति । 7 D 'स गजः' नास्ति । 8 P विद्याय 'तद्।' नास्ति । 9 AD सिद्धेः । 10 AB परिणितिः P परिणत । 11 P रदन । 12 P नास्ति वाक्यमिदं । 13 BP निवध्य । " प्रतस्पन्धद्यं केवळं P प्रते कश्यते । 14 P इति प्रति । 15 D क्षाहृतेषु । 16 B क्षन्द्रस्परिमुख्याः । 17 AD नृपायेत्याक्षिपं श्रीहेमचन्द्रः ।

शुरा श्रीजिनेन श्रीमन्महावीरेणेन्द्रस्य पुरतः शैशवे यद्व्याख्यातं तज्जैनेन्द्रव्याकरणमधीयामहे वयिम'ति वाक्यांनन्तरम्, 'इमां पुराणवार्त्तामपहायास्माकमेव सन्निहितं' कमिष व्याकरण-कर्त्तारं ब्रूत' इति तिपशुनवाक्यादनु नृपं प्राहुः'-'यिद् श्रीसिद्धराजः सहायीभवित तदा कित-पर्येरेव दिनैः पश्चाङ्गमिष नृतनं व्याकरणं रचयामः।' अथ नृपेण 'प्रतिपन्निमदं निर्वहणीयिम'त्य-5 भिधाय तिद्वसृष्टाः सूरयः स्वं स्थानं ययुः। नृपेण तु 'यशोवर्मराज्ञः करे निःप्रतीकारां क्षुरीं समर्प्य तद्यासने वयं गजाधिरूढाः पुरमध्ये प्रवेशं करिष्यामः।' इति राज्ञः प्रतिश्रवंमाकण्य मुञ्जालनाम्ना मिन्निणा प्रधानवृत्तिं मुश्चता किमिति राज्ञा निर्वन्धपृष्टेन-

१३७. मा स सिंध विजानन्तु मा स जानन्तु विग्रहम् । आख्यातं "यदि ग्रुष्वन्ति भूपासेनैव पण्डिताः ॥ इति नीतिशास्त्रोपदेशांत्स्ववृद्ध्येव स्वामिना प्रतिज्ञातोऽयमर्थः । सर्वथाऽऽयतौ न हित' ईंत्युक्तम् । 10 नृपस्तुं प्रतिज्ञाभङ्गभीरः "वरमसून् परिहरामि न तु विश्वविदितं प्रतिश्वतिभि ति नृपणोक्ते "मन्नी दारमयीं श्वरिकां विधार्यं पाण्डुवर्णसंर्जरसेन तां "पिहितां पृष्टासनस्थस्य यशोवर्मणः करे समर्प्य तदग्रासनस्थो नृपतिः श्रीसिद्धराजः परमोत्सवेन श्रीमदणहिस्तुपुरं पविवेश । प्रावेशिकमङ्गल-व्याकुलतान्तरं नृपण स्वारिते व्याकरणकरणैवृत्तान्ते, बहुभ्यो देशभ्यस्तत्तद्वेदिभिः "पण्डितेः समं सर्वाण व्याकरणानि पत्ते समानीय श्रीहेमचन्द्रींच।यैः श्रीसिद्धहेमाभिधानं श्रीभिनवं १ पश्चाङ्गमपि व्याकरणं सपादलक्षत्रन्थिप्रमाणं संवत्सरेण रच्यांचके । राजवाह्यक्रिम्भक्रम्भे तत्य-

विश्वामित्रपराश्वरप्रभृतयो ये चाम्बुपत्राशिनस्तेऽपि स्त्रीमुखपङ्कजं सुल्लितं दृष्ट्वैव मोहं गताः । आहारं सपृतं पयोद्षियुतं अअन्ति ये मानवास्तेपामिन्द्रियनिप्रहः कथमहो दम्भः समालोक्यताम् ॥ गुरुभिरुक्तं—'सिंहो बलीयो द्विरद' इत्यादि । आलिगेनोक्तं—'असाकमेव शास्त्राणि पठित्वास्नाकमेव पतयः संजाताः ।' गुरुभिरुक्तं— 'क्रैनेन्द्रक्याकरणं किं भवतीयं यत्यरा श्रीजिनेन ...'

1 AD • जैनव्या । 2 AD श्रहाक्या । 3 D सिक्षिति नुषं। 4 D ते प्राहुः। 5 P पदं प्रापुः। 6 AD ततो यशो । 7 BP नास्ति । 8 BP नास्ति । 9 A प्रसाव । 10 'नाझा' नास्ति AD। 11 A अख्यातं। 12 BP • देशेन स्वामिना । 13 BP नास्ति दं पदं। 14-15 प्रतत्पदृद्वस्थाने AD 'ततो' इत्येव । 16 D प्रतिश्रव । 17 BP नुपवचनात् । 18 B निर्माय; AD नास्ति । 19 P सर्वर । 8 मूर्जंर । 20 AD नास्ति । 21 BP • प्रतनं । 22 'क्याकुछता' नास्ति AD। 23 D 'करण' नास्ति । 24 AD तद्वेदि । 25 AD सद्द । 26 AD नास्ति । 27 AD द्वेमाचा । 28 AD नास्ति । 29 B निर्वन्ध ; P नास्ति ।

<sup>§</sup> अत्र Dd आदर्शे निम्नालिखतः समधिकः पाठ उपलभ्यते—'केश्चिद्सहिष्णुभिनं मेने । हेमचन्द्रनामा शिष्यः कदाचिश्ववलुबितिशा जलविहरणाय वजन् गजभयारसाधिमित्तिस्थितो गवाक्षस्थेनालिगपुरोहितेन सारिणा पराभूतः। गुरवो विज्ञसः। तरुक्तो 'मिथ्या दुःकृतं देहि'। तदुःखेन निःसृतोऽन्यगच्छीयदेवचन्द्रपद्माकराभ्यां सह श्रीकाइमीरं प्रति । मार्गे नाडोलग्रामे ससमोपवासे श्रीसरस्वती प्रसन्धा जाता । निजमूर्तिर्दाशिता । मिश्रयोर्निवेदिते श्लोकसमञ्ज्ञासामा वाणितः । मिश्रद्रयस्य कार्यसिद्धिहेतोः स्वम्भतीधं प्रविश्वतः केनापि देशान्तिरिणाकार्य विद्या समर्पिता । इत्युक्तं च-'मम मरणसमये मम शबोपि श्रिभिर्नाभिमण्डले मञ्चः सरणीयः। भवो वरं दास्पति'। एवं कृते इमशाने मध्यरात्रो शबेनोत्थाय वरो दत्तः । श्रीहेमचन्द्रेण राजप्रवोधो याचितः । देवचन्द्रेण हस्तसिद्धेराकृष्टिविद्या । पद्माकरेण पाण्डिलं । अन्नान्तरे कृतकृत्यो हेमचन्द्रो विलतः। कालभैरवीयमध्ये चण्डिकाशासादे विश्वान्तस्त्रत्र लघुभैरवानन्दः शिष्यपञ्चशनीवृतः समेत्र, 'रे रे चण्डे प्रचण्डे मद्यं मोदकान् देही' ति मणित्वा सुवर्णमयकपरमभे मुक्तं । देव्या मोदकर्मृतं । तेन सर्वेषां तेऽर्षिताः । हेमचन्द्रस्यापि 'हे शिष्य त्वमपि गृहाणे'त्युके तेन तस्वापि करी स्वग्नमित्वते 'यद्यस्ति सत्वं तद्रा व अभ्रयेथाः' एवमुके चरणयोः पतितः । ततः पत्तने आयातं श्रीजयसिहद्वः सन्मुखमेत्य समानीय हेमचन्द्रं ग्रजाधिकृदं प्रवेद्य च पुरोहितिरस्कृतं सूरि, राज्ञा गुरव उपरोध्य हेमचन्द्रस्य पदस्थापना कारिता । श्रीहेमचन्द्रस्यरोऽष्टम्यां चतुर्दश्यां च श्लीजयदेवभवनं प्रयान्ति । पाष्यागारे श्रीस्थूलिमद्रचरितं वाच-यन्तः पुरोहितेन राज्ञोऽश्रे उपहसिताः-'महाराज! कोयमसस्प्रलापः ? सर्वरसमोजने पूर्वपरिचितवेश्यगृहे कामनिग्रहः । परं किं कियते भवद्वक्राः ।' राज्ञोक्तं-'आचार्यं अत्र समेष्यन्ति तदा वक्तव्यं परोक्ते न ।' सूरिव्यागतेषु राज्ञोक्तं-'किं किं बाचयन्तो वतंत्रवे यूयं श्रिक्तः समप्रमिप संक्षेपतः स्थूलिमद्रचरितं कथितं । आलिगोनोक्तं-'महाराज!

स्तकमारोप्य सितातपवारणे श्रियमाणे चामरग्राहिणीचामरयुग्मवीज्यमानं चपमन्दिरमानीय श्राज्यवर्यपूर्जांपूर्वं कोशागारे न्यधीयत । ततो राजाज्ञयान्यानि व्याकरणान्यपहाय तिस्रिन्नेव व्याकरणे सर्वत्राधीयमाने केनापि मत्सिरणा 'भवदन्वयवर्णनाविरहितं व्याकरणमेतंद्' 'इत्युक्ते श्रीहेमाचार्यः कुद्धं राजानं राजमानुषादवगम्य द्वात्रिंशच्छोकान्नृतनान्निर्माय द्वात्रिंशत्सूत्रैपान्देषु तान् सम्बद्धानेव छेल्वियत्वा प्रातर्चपसभायां वाच्यमाने व्याकरणे ।

१३८. हरिरिव बिलवन्धकरित्त्वयक्तियुक्तः पिनाकपाणिरिव । कमलाश्रयश्च विधिरिव जयित श्रीमूलराजनृपः ॥ वृद्धादीन् चौलुक्यवंशोपश्लोकान्, द्वात्रिंशत् सूत्रपादेषु, द्वात्रिंशत् श्लोकानवलोक्य ममुदित-मना नरेन्द्रो व्याकरणं विस्तारयामासा । तथा च श्रीसिद्धराजदिग्विजयवर्णने द्व्याश्रयनामा ग्रन्थः कतः ।

- १३९. आतः! संष्टुण पाणिनि ''यलिपतं कातन्त्रकन्था वृथा मा कार्पाः कटु शाकटायनवचः क्षुद्रेण चान्द्रेण किम् । 10 कः कण्ठाभरणादिभिर्वठरयत्यात्मानमन्यरपि श्रूयन्ते यदि तावदर्थमधुराः श्रीसिद्धहेमोक्तयः '' ।।
- ९८) अथ श्रीसिद्धराजेन पत्तने यशोवर्मराज्ञस्त्रिपुम्पप्रभृतीन् सर्वानिप राजप्रासादान् सहस्र-लिङ्गप्रभृतीनि च धर्मस्थानानि दर्शयित्वा प्रतिवर्षं देवदायपदे कोटिद्रव्यव्ययं निवेधैततसुन्दरम-सुन्दरं वेति "ष्ट्रष्टः स एवमवादीत्-'अहं ह्यष्टादशलक्षप्रमाणमालवदेशाधिपस्त्वत्तः " पराभव-पात्रं कथं भवेयम्, परं महाकालदेवस्य दत्तपूर्वत्वादेवद्रव्यं मालवकास्तद्धञ्चानास्तत्प्रभावादुंदि-15 तास्तिमता वर्त्तामहे । भवदीयान्वयराजानोऽप्येतावदेवद्वव्यव्ययनिवीह्राक्षमाः, लुशसर्वदेवदाय-पदा विपदां पदं मेवन्तो मूलनाशं विनंक्ष्यन्ति ।'
- ९९) अथ श्रीसिद्धराजः कदापि सिद्धपुरे रुद्धेमहाकालैंप्रासादं कारियतुकामः कमि स्थपितं स्थापित्वा प्रासादप्रारम्भलग्ने तदीयां कलासिकां लक्षद्रव्येणोत्तमण्यहात् विमोच्य तां वंशशालाकामयीं विलोकयन ''किमेतदि'ति राजा पप्रच्छे । ततो ''मया प्रभोरौदार्थपरी-20 क्षानिमित्तमेतत्कृतमि'ति स्थपित्वक्तवान् । 'ततस्तद्रव्यमिनच्छतोऽपि चपतेः प्रव्यपितम् । ततः क्रमेण त्रयोविंशतिहस्तप्रमाणं परिपूर्णं प्रासादं कार्यामास। तत्र प्रासादं श्वपतिगजपतिनरपति-प्रभृतीनामुत्तमें प्रतीनां मूर्त्तीः कारियत्वा तत्पुरो योजिताञ्जलि खां मूर्त्ति निर्माण्य देशभङ्गेऽपि तान् प्रासादस्याभङ्गं याचितवान् । तस्य प्रासादस्य घवजारोपप्रस्तावे सर्वेपामपि जैनप्रासाद्यामा प्रताकावरोहं कारितवान् । यथा मालवकदेशे महाकालप्रासादे विजयन्त्यां सत्यां जनप्रा-25 सादेषु न ध्वजारोप इति ।

<sup>1</sup> A 'प्राज्यवर्थ' नास्ति । 2 BP सपर्यां । 3 BP नास्ति । 4 BP नृता । 5 AD 'एतद्' नास्ति । 6-7 एतद्- न्तांतपाटस्थाने BP 'इति न्याहरता कुद्धे नृपती नृपाङ्गमानुषात्तद्वबुध्य' एपः पाटः । 8 P नवीनान् विधाय । 9 D सुन्नित । 10 D सम्बन्धं दधानानेवं । § एतद्ये D पुस्तके 'चौद्धक्यवंशोपश्चोककेन श्चोकत् वाचयकृपं सन्तोपयामास । यथा-' एपा पंक्तिष्ठपक्ष- भ्यते । तद्वनन्तरं 'हरिरिव ' पयं । † एतद्वन्तर्गता पंक्तः D पुस्तके नास्ति । 11 BP 'तथा च' नास्ति । 12 पाणिनि संवृण्ण BP । 13 AD श्रीहमचन्द्रोक्तयः । 14 BP '० अभृतिधर्म । 15 AD यशोवर्मा पृष्ट इत्यवादीत् । 16 BP तव । 17 BP । भाजनं । 18 A ० वान्धुदिता । 19 AD ० वद्वव्य । 20 BP ० व्ययमनिर्वहन्तः । 21 AD 'भविष्यन्ति' इत्येव । 22 BP कस्मिष्यवसरे । 23 A 'रुद्ध' नास्ति । 24 P ० काळदेवपा । 25 P संस्थाप्य । 26 AD तदीय । 27 AD गृहीतां मोचयामास । 28 P तावद् । 29 AD आळोक्य । 30 BP पृष्टः । 31 BP 'ततो मया' नास्ति । ३-१ एतदन्तर्गतपाठस्थाने BP 'तत् व्रव्यप्रसर्वणापूर्व' इत्येव पाटः । 32 D नृपतिनाऽपितं । 33 A ० प्रमाणः परिपृणः प्रासादः कारितस्ततो नृपसन्न प्रसादः D प्रमाणे परिपृणे प्रासादे । 34 BP ० राज्ञां । 35 AD नास्ति । 36 BP नास्ति । 37 AD ० काळवेजयन्त्यां ।

- १००) अन्यदा सिद्धराजस्य मालवकमण्डलं प्रति यियासतः केनापि व्यवहारिणा \*सहस्रलिङ्गसरोवरंकर्मस्थाये विभागे 'याच्यमाने तत्सर्वथाऽद्त्त्वैव कृतप्रयाणस्य कतिपयदिनानन्तरं
  कोशाभावात् कर्मस्थायं विलिम्बितमंवगम्य, तेन व्यवहारिणा सुतस्य पार्श्वात्कस्यापि
  धनाधिपस्य वध्वास्ताडङ्गमपहार्यं तदण्डपदे द्रव्यलक्षत्रयं 'दत्तम्, तेन कर्मस्थायः सञ्जातः, इति
  वात्तां शृण्वतो मालवकमण्डले वर्षाकालं तस्थुषो राज्ञो वचनगोचरातीतः प्रमोदः सञ्जातः ।
  अथ प्रावृपण्यधनाधनंप्रगलभवृष्ट्या क्षोणीमेकाणवां विद्धाने वद्धापनिकाहेतोः प्रधानपुरुषैः
  प्रहितः कोऽपि मरुदेशवासी च्रपतिपुरतः सविस्तरं वर्षास्तरः विज्ञपयत् । तदात्वागतेन
  केनापि गूर्जरधूर्त्तेण नरेण 'सहस्रलिङ्गसरो भृतमिति खामिन्! वद्धाप्यसे '' इति तद्धाक्यानन्तरमेव सिककपतितमार्जारस्येव मरुवद्धस्य प्रथतः सर्वाङ्गलग्रमाभरणं वृपतिगूर्जराय ददीः।
- 10 १०१) अथ वर्षानन्तरमेव ततः प्रत्यावृत्तः क्षितिपतिः श्रीनगरमहास्थाने दत्तावासो मश्चरचन्यां कृतसर्वावसरस्तत्रं नगरप्रासादेषु ध्वजवजमालोक्यं किएते प्रासादाः १ इति ब्राह्मणान् पप्रच्छे तिर्जिनैव्रह्मादीनां प्रासादस्वरूपे निवेदिते सामषों रार्जी भया गूर्जरमण्डले जैनप्रासाद्वानां पताकासु निषद्धासु कि भवतामिह नगरे पताकाविज्ञनायतनम् १ इत्यादिशंस्तिर्विज्ञपयां चक्रे-अवधार्यताम्, श्रीमन्महादेवेन कृतयुगप्रारम्भे महास्थानमिदं स्थापयता श्रीऋषभनाथ15 श्रीब्रह्मप्रासादी ख्यां स्थापितौ प्रदत्तध्वजौ च। तदनयोः प्रासाद्योः सुकृतिभिरुद्धियमाणयोश्वत्वारो युगा व्यतीताः। अन्यच श्रीशश्चित्रयमहागिरेः पुरा नगरमेतदुपैत्यकाभृमिः। यतो नगरपुराणेऽ प्रैक्तम्

१४०. पश्चाशदादौ किल मूलभूमेर्दशोर्ध्वभूमेरपि विस्तरोऽस । उच्चत्वमप्टेंव तु<sup>33</sup> योजनानि मानं वदन्तीह<sup>34</sup> जिनेश्वराद्रेः ॥

20 इति । कृतयुगे आदिदेवः श्रीऋषभस्तत्स्य भैरतस्तन्नाम्ना भरतस्वण्डमिदं प्रतीतम् ।
१४१. नाभेरथो<sup>36</sup> स वृपभो मरुदेविस्र नुर्यो वे चचार समद्दग् मुनियोगचर्याम् ।
तस्यार्द्वतत्त्वमृषयः पदमामनन्ति खच्छः प्रशान्तकरणः समद्दक् सुधी वै ॥
१४२. अष्टमो मरुदेच्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः । दर्शयन्वर्त्म धीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतः ॥
(अत्र P प्रतो निम्नगता अधिकाः स्रोकाः प्राप्यन्ते-)

[९१] {प्रियवतो नाम सुतो मनोः स्वायम्भुवश्च यः । तस्यात्रीन्द्रस्ततो नाभिः ऋपभस्तत्सुतस्तथा ॥

<sup>\*</sup> एतिचह्नान्तर्गतपाठस्थाने A आदर्शे एतादशः पाठः—'सहस्रिङ्गकर्मस्थायविभागं याचितः। राजा तमद्स्वैव माळवकं प्रति प्रयाणमकरोत्। ततः कोशाभावात्।' 1 D 'सरोवर' नास्ति। 2 DP याचमाने विभागे। 3 D ०स्थायस्थ। 4 D विकर्षं।
5 BP नास्ति। 6 BP सुतपार्थाः। 7 BP ताइंकेऽपद्दारिते। १-१ एतद्दन्तर्गतशब्दस्थाने BP 'अपंयता तं कर्मस्थायं
परिपूणें' एते शब्दाः। 8 AD 'मंदलें' नास्ति। 9 BP समजित्। 10 AD प्राकृषेण्ये धने। 11 AD कुवंति।
12 A प्रहितस्थ। 13 AD महदेशीयपुरुषस्थ। 14 A व्यञ्चपयतः; D व्यञ्चपयत्। ‡ एतद्दण्डान्तर्गतः पाठः AD आदर्शे
पतितः प्रतिभाति। 15 B नास्ति। 16 De वर्द्धापयसे। 17 'एव ततः' नास्ति AD। 18 P नृपः। 19-20 एतत्पदृद्धयं
नास्ति AD। 21 AD ध्वजस्थालोके। 22 B पृच्छन्; P नास्ति। 23 BP जैन०। 24 P 'सामर्थतया गूर्जरः' इस्येव।
25 B नास्ति। 26 BP किमिनि भवतामस्मिन्नगरे। 27 P पताकासिहतम्। 28 P श्रीमहा०। 29 B स्थापयित्वा।
† एतद्दण्डान्तर्गतानि पदानि D पुस्तके पनितानि। 30 नास्ति BP। 31 AD ०गिरेनैगरमिद्युः। 32 AD 'अपि' नास्ति।
33 P च। 34 BP वदन्तीति। 35 BP पुत्रः। 36 D नासेः सुतः। 37 Po तस्थाईन्त्यसृपयः। 38 B स्वसाश्च; Dd
सुत्री सः। 39 B अष्टमे। 40 P वीराणां। 41 D ० कृतम्।

15

- [९२] तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्मविधित्सया । अवतीर्णं सुतशतं तस्यासीत् ब्रह्मपारगम् ॥
- [९३] तेपां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः । विख्यातं वर्षमेतद्यन्नाम्ना भरतमद्भुतम् ॥
- [९४] अर्हन् शिवो भवो विष्णुः सिद्धश्रैव तथा बुधः । परमात्मा परश्रैव शब्दा एकार्थवाचकाः ॥
- [९५] जैनं बौद्धं तथा ब्राह्मं शैवं च कापिलं तथा । नास्तिकं दर्शनान्याहुः षडेव हि मनीषिणः ॥
- [९६] तत्र—कुलादिबीजं सर्वेषां प्रथमो विमलवाहनः । मरुदेवश्र नामिश्र भरते कुलसत्तमाः ॥}

इत्यादिपुराणोक्तान्युदीर्घ विशेषप्रत्ययायं श्रीवृषभदेवप्रासादकोशाच्छ्रीभरतभूपनामाङ्कितं पश्चजनवाद्यं कांस्यतालमानीय चपायं दशियन्तो दिजां जिनधर्मस्याद्यधर्मत्वं स्थापयामासुः'। ततः प्रभृतिं खेदमेदुरमानसेनं अवनीशेन हायनान्ते जैनप्रासादेषु ध्वजाधिरोपः कारितः।

१०२) अथ श्रीपत्तने प्राप्तो चपः' प्रस्तावे' सरोवरकर्मस्थायव्ययपदेषु वाच्यमानेषु सापराधव्य-वहारिसुतदण्डपदाल्लक्षत्रयं कर्मस्थाये व्यवकितिमिति श्रुत्वा, 'तल्लक्षत्रयं' तस्य गृहे प्रस्थापया-10 मास।ततः स व्यवहारी, 'उपायनपाणिर्वृपोपान्तमुपेत्य किमेतिदि ति विज्ञपयन् कर्मस्थायव्यवहा-रिणे चपः' प्राह-'यः कोटिध्वजो व्यवहारी स कथं ताडङ्कचौरः? त्वयाऽस्य धर्मस्थानस्य धर्मवि-भागः प्रार्थितोऽपि यन्न लब्धस्ततः प्रपञ्चचतुरेण मृगमुखव्याघेणेवान्तः इत्वेन प्रत्यक्षसरस्रेन इदं कर्म भवता निर्ममे।' [हत्यादिवाक्यैर्भृशं खिडतः ।]

- १४३. <sup>†</sup>यस्यान्तर्गिरिशागारदीपिकाः त्रति विम्बिताः । शोभन्ते निशि पातालच्यालमीलिमणिश्रियः ॥
- १४४. <sup>†</sup>न मानसे माद्यति मानसं मे पम्पा न सम्पादयति प्रमोदम् । अच्छोदमच्छोदकमप्यसारं सरोवरे राजति सिद्धभर्तुः।।।

{ अएकदा श्रीसिद्धेन रामचन्द्रः पृष्टः-'ग्रीष्मे दिवसाः कथं गुरुतराः ?' । रामचन्द्रः प्राह-

[९७] देव श्रीगिरिदुर्गमळ भवतो दिग्जंत्रयात्रोत्सवे धावद्वीरतुरङ्गवल्गनखुरक्षुण्णक्षमामण्डली । वातोद्भृतरजोमिलत्सुरसरित्सञ्जातपङ्कस्थलीद्वीचुम्बनचञ्चरा रविहयास्तेनव वृद्धं दिनम् ॥

[९८] लब्धलक्षा विपक्षेषु विलक्षास्त्विय मार्गणाः । तथापि तव सिद्धेन्द्र दातेत्युत्कन्धरं यग्नः ॥ अथ कदाचिद्राज्ञा प्रथिलाचार्या जयमङ्गलसूरयः पुरवर्णनं पृष्टा ऊचुः-

[९९] एतसास्य पुरस्य पौरवनिताचातुर्यतानिर्जिता मन्ये हन्त सरस्वती जडतया नीरं वहन्ती स्थिता । किंद्रे किंदित किंदित किंद्रिया क

<sup>ा</sup> एतत्पदस्थाने BP 'यथावस्थिततदाद्यत्वस्थापनाय' एतत्पदम् । 2 BP तृपितपुरतः । 3 AD नाम्ति । 4 P चकुः; B चके । 5 नास्ति AD । 6 AD ०मनसा राज्ञः । 7 BP नाम्ति । 8 D 'सरोवरपदेषु' इत्येव; A सरोवरण्ययपदे । 9 AD 'तत्' नास्ति । 9-9 एतदङ्कान्तर्गतपाठस्थाने BP '०त्रये तहृहे स्थापिते स उपा॰' एप पाठः । 10 P प्रतावेव एतत्पदं प्राप्यते । 11 'तृपः प्राह्' स्थाने AD 'राज्ञादिष्टः' । 12 AD ०व्याघ्रणान्तः । 13 AD त्वयेदं कर्म निर्मितम् । 4 केवलं D पुम्तक एवदं वाक्यं दृश्यते । 4 B आदर्शे नोपलब्धमिदं पद्यद्वयम् । D पुम्तके पुनः, अस्य पद्यस्य पूर्वे निम्नगतं पद्यह्यमिकं लिखितं लक्ष्यते । परोक्षे कार्यहन्तारं प्रत्यक्षे प्रयवादिनम् । वर्जयेत्रादशं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम् ॥

मुखं पद्मद्मकारं वाचश्चन्द्रनशीतलाः । हृदयं कर्त्तरीभृतमेतद्वृत्तंस्य लक्षणम् ॥ ‡ P प्रतौ हृदं पद्ममत्र प्राप्यते । § एतत्कोष्टकान्तर्गतं वर्णनं D पुस्तक एवात्रोपकभ्यते । एतच प्रक्षिसप्रायमसम्बद्धस्त्रात् ।

१०३) अथं श्रीपालकविना सहस्रलिङ्गसरोवरस्य रिचतायां प्रशस्तौ पिष्टकायामुत्कीर्णायां स्वान्ति प्रश्नित्वाह्यमानेषु श्रीहेमचन्द्राचार्यैः 'सर्वविद्वज्ञनानुमते प्रशस्तिकाच्ये भवता किमिप वैद्रुच्यं न प्रकाइयिन त्युक्तवा पण्डितरामचन्द्रमनुशिष्यं तन्न प्रहितः। ततः सर्वैर्विद्वद्भिः शोध्यमानायां प्रशस्तौ नृपोपरोधाच्छ्रीपालकवेर्दक्षदाक्षिण्याच सर्वेषु काच्येषु मन्यमानेषु-

5१४५. कोशेनापि युतं दर्रुरुपचितं नोच्छेतुमेतत्क्षमं खस्यापि स्फुटकण्टकव्यतिकरं पुंस्त्वं च धत्ते निह । एकोऽप्येप करोति कोशरहितो निष्कण्टकं भूतलं मत्वैवं कमला विहाय कमलं यस्यासिमाशिश्रियत् ॥

'तै: सर्वेरिप अस्य काव्यस्य विशेषप्रशंसां कुर्वाणैः श्रीसिद्धराजेन पृष्टः श्रीरामचन्द्रश्चिन्त्यमेत-दित्यवादीत्। अथ तैरेव सर्वेरनुयुक्तः-'एतिसन्काव्ये सैन्यवाचको दलशब्दः, कमलशब्दस्य नित्य-स्त्रीबत्वं च इति दृषणद्वयं चिन्त्यम्'। ततः तान् सर्वानिप पण्डितानुपरुद्ध्य दलशब्दो राज्ञा' 10 सैन्याथं प्रमाणीकारितः, कमलशब्दस्य तु लिङ्गानुशासनसिद्धं नित्यक्कीबत्वं केनाप्रमाणीयत' इति 'पुंस्त्वं च घत्ते न वे'त्यक्षरभेदः कारितः। तदा श्रीसिद्धराजस्य सञ्चातदृष्टिदोषेण पं० रामचन्द्रस्य वसतौ प्रविशत एव लोचनमेकं स्फुटितम्।

१०४) अथ कदाचित् डाह्लदेशीयनरपतेः -

१४६. आयुक्तः प्राणदो लोके वियुक्तो मुनिवछभः । संयुक्तः सर्वथाऽनिष्टः केवलः स्त्रीपु वछभः ॥

15 ंइति सान्धिविग्रहिकैरानीतयमलपत्रेषु श्लोकमेनं लिग्वितं निशम्य किमेतदिति पृष्टास्ते प्राहु:— 'भवज्ञनपदे एकैकप्रधाना भ्यांसो विद्वांसस्तत्पार्श्वांदुर्बोधोऽयं श्लोको व्याख्येयः' इति तद्वाचमा-कण्यं सर्वेरिप विद्वद्भिरज्ञाततदर्थेविमृशद्भिर्विण पृष्टा हेमाचार्या इत्थं व्याचख्युः—'अत्र अध्या-हारी हारशब्दः । तस्य आ इत्युपसर्गे कृते आहार इति सर्वजीवप्राणप्रदः । वियुक्तो विहारः सन् उभयथा यतीनां प्रियः । संपूर्वः संहारः सन् सर्वथाऽनिष्टः । निरुपसर्गः स्त्रीणामेव 20 वस्त्रभः हार इतिः'।

१०५) \*अन्यदा सपादलक्षक्षितिपतिना-

१४७. ओंली ताव न अणुहरइ गोरीग्रहकमलस्स । इति समस्यादोधकार्द्धमत्र प्रहितम् । तैस्तैः कविभिरपूर्यमाणे अहिटी किम "ओंमियइ पर्डिपेयली चन्दस्स ॥

इति उत्तरार्द्धेन अहिमचन्द्रो "सुनीन्द्रस्तां पूर्यामास ।

१०६) अथ<sup>16</sup> श्रीसिद्धराजो नवघणाभिधानमा भीरराणकं निगृहीतुकामः पुरैकादशधा<sup>11</sup>निजसैन्ये पराजिते सति श्रीवर्द्धमानादिषु पुरेषु प्राकारप्रकरं<sup>18</sup> निर्माप्य खयमेव प्रयाणकमकरोत्<sup>18</sup>। तद्भा-

<sup>1 ि</sup> इति । \* D पुस्तके इतोऽमे 'तत्स्थकाव्यमिदम्' एतदुक्षेत्वपूर्वकं "न मानसे॰" इति पद्यमत्रावतारितं प्राप्यते । 1 D तत्प्रशस्तिशोधनाय । 2 D रामचन्द्रोऽनुशिप्यः । † एतद्वन्तर्गतपाठस्थाने AD 'विशेषेणास्मिन्काव्ये प्रशस्यमाने' एतादशः पाठः । 3 AD 'च' नाम्नि । 4 BP 'ततः' नाम्तिः AD 'तान्' नास्ति । 5 D राजसै॰ । 6 AP ॰कृतः । 7 P विहाय सर्वत्र 'केन निर्णायते' । 8 BP चक्षुद्रिण । 9 B प्रतावेषेदं पदमत्र प्राप्यते । ‡ एतिश्वह्मान्तर्गतपाठस्थाने AD आद्रशें 'इति बाहरूदेशीयनरपतियमरूपत्रान्ते टिखितस्रोकव्यास्यानावसरे त्रूणीं स्थितेषु सर्वेषु पण्डितेषु श्रीहेमचन्द्राचार्ये राज्ञा पृष्टैर्हारशब्दमध्याहार्यं व्याख्यातः ।' एतादशः संक्षिसात्मकः पाठः । \* BP अथान्यस्मित्रवसरे (B समये) सपादरूशक्षशोणीभुजा । 10 D पद्रस्ती । 11 AD ०दोधकार्द्धे प्रहिते । 12 D किमु उम्मीयद्दः B किम मन्नीयद्द । 13 BP ति । 14 AD नास्तीदं पदम् । 15 AD हेमचन्द्रनामा मुनिः । 16 AD अन्यदा । 17 AD एकादश्वादरं । 18 AD 'प्रकरं' नािस्त । 19 BP कृतप्रयाणः ।

गिनेयदत्ते सङ्केते सित वप्परावर्त्तकालेऽयं द्रव्यव्यापादित एव करणीयो नवघनो न पुनरस्त्रा-दिभिरिति परिग्रहदत्तान्तरस्यः सः विशालाच्छालाद्वहिराकृष्यं द्रव्यवासणैरेव ताडियत्वा व्यापादितः । 'अयं द्रव्यव्यापादित एव कृत' इति वचनविज्ञापनात् परिग्रहो बोधितः।

अथ तद्राज्ञ्याः [॑सूनलदेव्याः] शोकपतिताया वाक्यानि-

१४८. सहरू नहीं स राण न कु लाईउ न कु लाईइ । सउं पंगारिहिं प्राण कि न वहसानरि होमीइं ॥ 5

१४९. राणा सबे वाणिया जेसल वहुउ सेठि। काहं वणिजड़ वाण्डीयउं अम्मीणा गढहेठि ।।

१५०. श्तई गरूओं गिरनार काई मणि मत्सरु धरिउ । मारीतां पंगार एक सिहरु न ढालियउं ।।

[१००] 'बलि गरूया गिरिनार दीहू बोलाविउ हुयउ । लहिसि न बीजी वार एहा सजण भारषम ॥

[१०१] ंअम्ह एतलई संतोसु जउ प्रभु पाए पेलिया । न कु राणिसु न कु रोसु वे पंगारहं सिउं गिया ॥

[१०२] मन तंबोल म मागि झंषि म ऊघाडई ग्रुहिहिं। देउलवाडउं सांगि पंगारिहिं सउं तं गियउं।।

१५१. जेसल मोडि म बांह वलिवलि विरूए" भावियइ<sup>20</sup>। नइ जिम नवा प्रवाह<sup>21</sup> नवघण<sup>22</sup> विणु आवह नहीं ।।

१५२. वाढी तउं<sup>24</sup> वढवाण वीसारतां न वीसरइ । <sup>24</sup>स्ता समा पराण भोगावह तइं<sup>26</sup> भोगव्या ॥ इत्यादीनि बहुनि वाक्यानि यथावसरं मन्तव्यानि ।

१०७) तद्नन्तरं महं० जाम्बान्वयस्य सज्जनदण्डाधिपतेः श्रीसिद्धराजेन योग्यतया सुराष्ट्रा-विधंयव्यापारो नियुक्तः। तेन खामिनमविज्ञाण्यं वै वर्षत्रयोद्घाहितेन श्रीमदुज्जयन्ते श्रीनेमीश्वरस्य 15 काष्टमयं प्रासादमपनीय नृतनः शैलमयः प्रासादः कारितः। चतुर्थे वर्षे सामन्तचतुष्टयं प्रस्थाप्य सज्जनदण्डाधिपतिं श्रीपत्तने समानीय राज्ञा वर्षत्रयोद्घाहितद्रव्ये याच्यमाने सहसमानीतितहे- शव्यवहारिणां पार्श्वात्तावति द्रव्ये उपढौक्यमाने स्वामी उज्जयन्तिप्रासादजीणांद्धारप्रण्यमुद्धाहि- तद्रव्यं वा द्वयोरेकमवधारयतु विशेष्टा विज्ञसः श्रीसिद्धराज अतुलैतद् बुद्धिको शलेन चमत्कृत- चित्तस्तीर्थोद्धारपुण्यमेवोररीचकार। स पुनस्तस्य देशस्याधिकारमधिगम्य शत्रुश्चयोज्ञयन्ततीर्थयो-20 द्वादशयोजनायामं दुकूलमयं महाध्वजं द्दौ।

## ॥ इति रैवतकोद्धारप्रबन्धः॥

१०८) अथ भूयः सोमेश्वरयात्रायाः प्रत्यावृत्तः श्रीसिद्धाधिपो रैवतोपत्यकायां दत्तावासस्तदैव खं कीर्त्तनं दिद्दश्चः मत्सरोत्सेकपरैद्धिजन्मभिः 'सजलाधारलिङ्गाकारोऽयं गिरिरित्यत्र पादस्पर्शं नाईती'ति कृतकवचनैर्निषिद्धस्तन्न पूजां प्रस्थाप्य खयं शत्रुश्चयमहातीर्थसन्निधौ स्कन्धावारं न्यधात्। 25 तत्र पूर्वोक्तिर्द्धिजातिपिशुनैः कृपाणिकापाणिभिरकृपैस्तीर्थमार्गे निरुद्धे ' सति श्रीसिद्धाधिपो रजनिमुखे कृतकार्पटिकवेषः स्कन्धे निहित्विहङ्किकोभयपक्षन्यस्तगङ्गोदकपार्श्वस्तन्मध्ये भूत्वाऽपरि-

<sup>1</sup> D कार्यः। 2 नाम्ति BP। 3 BP ०आकृष्टः। 4 BP व्यापाद्यामास। 5 ADe वचनवलात् तद्मागिनेयपिष्ठाः। ‡ P प्रतावेवेदं पदं प्राप्यते। 6 BP सयरः। 7 A सराणहः। 8 D इकः। 9 P अनुः। 10 B लाइसहः। 11 P सवं पहंगारिइं। 12 B किमः D कहः। 13 B होमीया। 14 B सवे। 15 P वणिज्ञद्धः। 16 P मांदिउं। 17 D गङ्क्षा। 18 D ढालिउं। ई इदं पदं BP नोपलब्धम्। † एतत्पद्धप्रयं A आदर्शे एवोपलब्धम्। 19 D विरूपः। 20 P भावीए। 21 P पवाहः। 22 A नवधणुः। 23 P नहीहः। 24 D तो। 25 AD सोनाः। 26 B पदं। 27 AD ततो। 28 P सुराह्रादेशः D सुराह्रविषये। 29 AD 'एव' नास्ति। 30 P नास्ति। 31 AD व्हव्यं याचितः। 32 AD नास्ति 'सहसमानीत'। 33 AD तावहुक्यमुपढीक्यः। 34 'स्वामी' नास्ति AD। 35 P नास्ति 'उज्जयन्त'। 36 AD व्यारयनु देवः। 37 AD इति तेनोक्ते। 38 B सिद्धाधिपः, P सिद्धपतिः। 39 'अनुरु' नास्ति AD। 40 AD कौश-स्थिमाकृतः। 41 AD योजनयोर्यावद्। 42 BP निविद्। 43 BP व्याकृतवेषः। 44 D 'पात्र' नास्ति।

शातखरूप एव गिरिमधिरु गङ्गोद्केन श्रीयुगादिदेवं रूपयन् पर्वतसमीपवर्त्तिग्रामदादशक-शासनं श्रीदेवायं विश्राणयामास । तीर्थदर्शनाचोन्मुद्रितलोचन इवामृताभिषिक्त इव तस्यौं । 'अत्र पर्वते सल्लकीवनसरित्प्रसङ्कुले इहैव विन्ध्यवनं रचिष्यामीत्यवन्ध्यप्रतिज्ञो हस्तियूथनि-ष्पत्तये विहस्तमनसं मनोरथेनापि तीर्थविध्वंसपातिकनं धिग्मामि'ति श्रीदेवपादानां पुरतो राज-ठलोकविदितं स्वं निन्दन् सानन्दो गिरेरवततार ।

१०९) अथ श्रीदेवस्रिचिरतं व्याख्यास्यामः निस्निष्ठवसरे कुमुद्चन्द्रनामां दिगम्बरस्तेषु तेषु देशेषु चतुरशीतिवादैर्वादिनो निर्जिख कर्णाटदेशाद्गूर्जरदेशं जेतुकामः कर्णावतीं प्राप । तत्र भहारकश्रीदेवस्र्रीणां चतुर्मासके स्थितानां श्रीअरिष्टनेमिप्रासादे धर्मशास्त्रव्याख्याक्षणे वचन-चातुरीमनुव्छिष्टामाकर्ण्य तत्पण्डितेस्तदृष्ट्वतान्ते निवेदिते कुमुद्चन्द्रस्तेषामुपाश्रये सतृणमुद्कं 10 प्रक्षेपितवान् । अथ तैर्महर्षिपंण्डितैः खण्डनतकीद्प्रमाणप्रवीणेस्तस्मिन्नधेंऽनाकर्णितकयाऽवज्ञाते सति श्रीदेवाचार्यजामिं तपोधनां शीलसुन्दरीं चेटकेरिधष्ठितां विधाय नृत्यजलानयनादि-भिविविधाभिर्विडम्बनाभिर्विडम्बय तेषु चेटकेष्वपहृतेषु तां भृशां पराभवान्निर्भर्त्सनापरामप्यार्थं चिन्तापरोऽस्थातं ।

(अत्र P आदर्शे निम्नगतान्यन्यन्नाप्राप्याणि पद्यानि प्राप्यन्ते-)

15 [१०३] {हा कस्स पुरोहं पुकरेमि असकण्णया महं पहुणो । नियसासणनिकारे जो अवयरइ सो वरं सुगओ ॥—साध्वीवाक्यम् ।

[१०४] आः कण्ठजोषपरिपोषफलं प्रमाणन्याख्याश्रमो मिय बभूव गुरोर्जनस्य । एवंविधान्यपि विडम्बनडम्बराणि यच्छासनस्य हृद्दहा मस्रणः शृणोमि ।।

[‡देवस्रिभिरुक्तं श्रुत्वा वर्ययाऽऽर्यया बभाण-]

[१०५] दुर्वादिगर्वगजनिर्दलनाङ्क्षश्रश्रीः श्वेताम्बराभ्युद्यमङ्गलबालदूर्वा । श्रीदेवसरिसुगुरोर्भृकुटीललाटपट्टे स्थिति वितन्तत प्रथमावताराम् ॥}

श्रीदेवस्रिभिक्तम् — वादविद्याविनोदाय भवता पत्तने गन्तव्यम्। तत्र राजसभायां भवता सह वादं करिष्यामं इत्यादिष्टे स कृतकृत्यंमन्यमान आशावसनः श्रीपत्तनपरिसरं प्रापं । श्रीसिद्धराजेन मातामहगुकरिति प्रत्युद्धमादिना सत्कृतस्तत्रावासान्दत्वा तस्यो । श्रीसिद्धराजेन 25 वादनिष्णाततां प्रष्टाः श्रीहेमाचार्यः— 'चतस्रषु विद्यासु परं प्रावीण्यं विश्वाणं जैनसुनिगजयूथा- धिपं सिताम्बरशासनयज्ञप्राकारं न्यसभाशृङ्गारहारं कर्णावतीस्थितं श्रीदेवाचार्यं वादविद्याविदं वादीभकण्ठीरवम् पाहुः । अथ राज्ञा तदाह्वानाय प्रेषितविज्ञसिकायां श्रीसंघछेलेन सममाग-तायां श्रीदेवसूरयः पत्तनं प्राप्य न्योपरोधाद्वाग्देवीमाराध्यामासुः । तया तु 'वादिवेतालीय-श्रीशान्तिस्रितिरचितोत्तराध्ययनवृहहृत्तौ दिगम्बरवादस्थछे चतुरशितिविकल्पजालोपन्यासे अवद्भिः प्रतन्यमाने दिग्वाससो सुले सुद्रा पतिष्यती'ति देव्यंदिशानन्तरं ग्रसवृत्त्या क्रसुचन्द्रस- क्रिधौ पण्डितान प्रस्थाप्य कस्मिन् शास्त्रे विशेषकौशलमिति ज्ञापिते—

१५३. देवादेशय किं करोमि सहसा लङ्कामिहैवानये जम्बूदीपमितो' नयेयमथवा वारांनिधिं शोपये।

<sup>1</sup> D श्रीदेवाचायेँ (?) । 2 D जातः; AB नास्ति । 3 D ०विन्ध्यं करिष्यामि । 4 D निनिन्द । 5 नास्तीदं पदं BP । 6 AD महर्षिभः । 7 P प्रतावेवेदं पदं रूथते ।  $\dagger$  इत आरम्य 'स्रिभिरुक्तम्' इति पदं यावत् एका पंकिः B आदशैं पतिता । 8 D तान् । 9 A अपवादे । 10 AD नास्त्येतत्पदम् ।  $\dagger$  A आदशैं सण्डितप्राया इयं पंकिरत्र रूज्या । 11 AD प्राप्तः । 12 AD 'देवी' नास्ति । 13 A ०द्वीपमथानये किमथवा ।

हेलोत्पाटिततुङ्गपर्वतिशिग्रावित्रनेत्राचलक्षेपक्षोभिववर्द्धमानसिलं बभामि वा वारिधिम् ॥\*
इति तदुक्तिश्रवणात्सिद्धान्तकुशालतां तस्याल्पीयसीमवगम्य जितं जितमिति मन्यमानाभ्यां श्रीदेवाचार्य-श्रीहेमचन्द्राभ्यां प्रमुदितम्। अथ देवसूरिप्रभो रस्नप्रभाभिधानः प्रथमशिष्यः क्षपामुखे ग्रुसवेषतया कुमुदचन्द्रस्य गुरूदरे गतः। तेन कस्त्वमित्यभिहिते-अहं देवः। देवः कः?। अहं। अहं कः?। तवं श्वा।श्वा कः?। तवं। तवं कः?। अहं देवः [ कुत आयातस्तवं?। स्वर्गात्। इसं का वार्ता?। कुमुदचनद्रदिगम्बरशिरः पश्चाशीति पलानि। तिर्हि किं प्रमाणम्?। छित्तवा तोल्यताम्।] इति तयोहक्तिप्रत्युक्तिबन्धे चन्नभ्रमं भ्रमति, आत्मानं देवं, दिगम्बरं श्वानं च संस्थाप्य यथागतं जगाम। तेन चन्नदोषप्रादुष्करणेन विषादनिषादसम्पर्कात्-

१५४. हंहो श्वेतपटाः किमेष विकटांटोपोक्तिसण्टङ्कितैः संसाराबटकोटरेऽतिविकटे ग्रुग्धो जनः पासते । तस्वातस्विचारणासु यदि वो हेवाकलेशसदा सत्यं कौग्रदचन्द्रमङ्कियुगलं रात्रिदिवं ध्यायत ॥ <sup>10</sup> इमां तदुचितां कवितां निर्माय समायः कुमुदचन्द्रः श्रीदेवसूरीन् प्रति प्राहिणोत् । तदनु तसरणपरमपरमाणुर्बुद्धिवेभवावगणितचाणक्यः पण्डितमाणिक्यः-

१५५. कः कण्ठीरवकण्ठकेसरसटाभारं स्पृश्चत्यङ्किणा कः कुन्तेन शितेन नेत्रकुहरे कण्डूयनं काङ्क्षिति । कः सम्बद्धति पश्चमेश्वरशिरात्नावतंसं श्रिये यः श्वेताम्बरशासनस्य कुरुते वन्द्यस्य निन्दामिमाम् ॥ अथ रस्नाकरपण्डितः-

१५६. नग्नैनिंरुद्धा युवतीजनस्य यन्युक्तिरत्र प्रकटं हि तन्त्रम् । तर्तिक वृथा कर्कशतर्ककेली तवामिलापीऽयमनर्थमृलः ॥

इति कुसुदचन्द्रं प्रति सोपहासं पाहिणोत् ।

अथ श्रीमयणह्नदेवीं कुमुदचन्द्रपक्षपातिनीम्, अभ्याद्यवर्त्तिनः सभ्यांस्तज्जयाय नित्यमुप-रोधयन्तीं श्रुत्वा श्रीहेमचन्द्राचार्येण 'वादस्थले दिगम्बराः स्त्रीकृतं सुकृतमप्रमाणीकरिष्यन्ति 20 सिताम्बरास्तं स्थापयिष्यन्ती'ति तेषामेष पार्श्वात्तदृत्तान्ते निवेदिते राज्ञी व्यवहारबहिर्मुखे दिग-म्बरे पक्षपातमुज्झां चकार ।

अथ भाषोत्तरलेखनाय सुखासनसमासीनः कुमुद्चन्द्रः पण्डितरत्रप्रभश्चरणचारेणाऽक्षपटले समागतौ । तद्धिकृतैः-

१५७. केवलिहूओं न भुज़इ चीवरसिहयस्स निव्धा । इत्थीभवे न सिज्झइ मयमेयं कुमुदचन्दस्स ॥ 25 इति भाषां कुमुदचन्द्रो छेखयामास । अथ सिताम्बराणामुत्तरम्-

१५८. केविलहुओं वि शुझइ चीवरसिहयस्स अतिथ निहाणं। इत्थीभवे वि सिज्झइ मयमेयं देवसूरीणं।। इति भाषोत्तरलेखनानन्तरं निण्णीते वादस्थलवासरे श्रीसिद्धराजे समाजमागते, षड्दर्शनप्र-माणवेदिषु सभ्येषु समुपस्थितेषु कुमुदचन्द्रवादी पुरो वाद्यमानजयिडिण्डिमो प्रियमाणसितात-पन्नः सुखासनसमासीनः पुरो वंशाग्रलम्बमानपत्रावलम्बः श्रीसिद्धराजसभायां तृपप्रसादीकृत-30 सिंहासने निषसाद। प्रमुश्रीदेवसूरयश्च श्रीहेमचन्द्रमुनीन्द्रसिहताः सभासिंहासनमेकमेवालंचकुः।

<sup>\*</sup> एतत्पचस्य स्थाने BP भादर्शे 'जम्बूहीपमिहानये किमधवा छक्कामिहैवानये' इस्तेक एव पादः प्राप्यते । 1 इदं पदं पतितं D प्रस्तेके । † एवा कोष्ठकगता पंक्तिः P प्रतावेव प्राप्या । 2 P कपटा॰ । 3 P निस्तं । 4 D निर्माप्य समादाय । 5 'परम' नास्ति D । 6 BP चाणिक्यः । 7 P नास्ति । 8 P प्रक्रियाय । 9 P जीज्यत् । • AD • हुआ ।

अथ कुमुद्चन्द्रवादी खयं ज्यायान् किश्चिद्व्यतिक्रान्तशैशवं श्रीहेमचन्द्रं प्रति 'पीतं तक्तं भवता ?' इत्यिभिहते श्रीहेमचन्द्रस्तं प्रति 'जरातरिलतमितः किमेवमसमञ्जसं ब्रृषे ? श्वेतं तक्तं पीता हरिद्रा' इति वाक्येनाधःकृतः 'युवयोः को वादी ?' इति एच्छन्, श्रीदेवसूरिभिस्तित्तरस्का-रकरणाये 'अयं भवतः प्रतिवादी'त्यभिहिते कुमुदचन्द्रः प्राह—'मम वृद्धस्थानेन शिश्चना सह को व्वादः' ?' इति तदुक्तिमाकण्यं 'अहमेव ज्यायान् भवांस्तुं शिश्चः, योऽचापि कटीदवरकं 'निवस्तं च नादत्से' इति । राज्ञा तयोर्वितण्डायां निषिद्धायामित्थं मिथः पणबन्धः समजनि—'परा-जितैः श्वेताम्बरैर्दिगम्बरत्वमङ्गीकार्यम्, दिगम्बरैस्तु देशत्यागः' इति निर्णीतपणबन्धादनु खदेश-कलङ्कभीक्षिदेवाचार्येः सर्वानुवादपरिहारपरैदेशानुवादपरायणैः कुमुदचन्द्रं प्रति 'प्रथमं भवान् कक्षीकरोतु पक्षम्' इत्यभिहिते—

10 १५९. खद्योतद्युतिमातनोति सिवता जीर्णोर्णनाभालयच्छायामाश्रयते शशी मशकतामायान्ति यत्राद्रयः । इत्यं वर्णयतो नमस्तव यशो जातं स्मृतेर्गोचरं तद्यसिन्श्रमरायते नरपते ! वाचस्ततो सुद्रिताः ॥ इति चपं प्रत्याशिषं ददौ । 'वाचस्ततो सुद्रिताः' इति तदीयापश्चन्देन सभ्यास्तं खहस्तबन्धन-मिति विमृशान्तो सुसुदिरे । अथ देवाचार्याः-

१६०. नारीणां विद्धाति निर्वृतिपदं श्वेताम्बरप्रोह्णसत्कीर्तिस्फातिमनोहरं नयपथप्रस्तारभृङ्गीगृहम् ।

यसिन्केविलनो न निर्जितपरोत्सेकाः सदा दन्तिनो राज्यं तिजनशासनं च भवतश्रौ छुक्य! जीयाचिरम्।। 15 नृपं प्रतीमामाशिषं ददौ। अथ वादी कुमुदचन्द्रः केवलिभुक्ति-स्त्रीमुक्तिं-चीवरनिराकरणपक्षी-पन्यासं पारापतिवहङ्गोपमया स्विलितस्विलितया गिरा प्रारममाणः सभ्येरन्तिर्विहसद्भिः प्रत्य-क्षप्रदांसापरैः पुरस्क्रियमाणः कियदुपन्यासप्रान्ते उच्यतामिति तेनोक्तः श्रीदेवाचार्यः प्रलय-कालोन्मीलितप्रचण्डपवनक्षभिताम्भोधिनिचितवीचीसमीचीभिर्वाग्भिर्वहद्त्तराध्ययनवृत्तेश्चतु-20 रशीतिविकल्पजालोपन्यासप्रक्रमे° भाखत्प्रतिभासप्रसरपरिम्लानायमान्कुमुदः कुमुद्चन्द्रः सम्ब्रमञ्चान्तचेतास्तद्वचनान्यवधार्यितुमक्षमो भूयस्तमेवोपन्यासं समभ्यर्थितवान् । श्रीसिद्ध-राज-सभ्येषु च निषेधपरेष्वपि अवमेयप्रमेयलहरीभिस्तं प्रमाणाम्भोधौ मज्जयितुं प्रारब्धे वोडहो दिने आकस्मिके देवाचार्यस्य कण्ठग्रहे माश्रिकैः श्रीयशोभद्रसुरिभिरतुल्यकुरुकुछादेवीप्रसाद-लब्धवरैस्तत्कण्ठपीठात्क्षणात्क्षपणककृतकार्मणानुभावाद् केशकन्दुकः" बहिः" पातयांचके। तचि-25 त्रनिरीक्षणाचतुरैः स श्रीयशोभद्रसूरिः स्ठाध्यमानः कुमुदचन्द्रश्चामन्दं निन्धमानः प्रमोदवि-षादौ दधाते । अथ श्रीदेवसूरिभिरुपन्यासोपक्रमे कोटाकोटिरिति शब्दे प्रोच्यमाने तच्छब्द-व्युत्पत्तिं कुमुदचन्द्रे प्रच्छति कण्टपीठे लुठिताष्टव्याकरणः पण्डितः काकलः शाकटायनव्याक-रणोदितटाप्टीप्सूत्रनिष्पन्नं कोटाकोटिः कोटीकोटिः कोटिकोटिरिति सिद्धं दाब्दत्रयनिर्णयं प्राह । अथ प्रथममेव 'वाचस्ततो मुद्रिता' इति खयं "पठितत्वापशब्दप्रभावात्तदा प्रादुर्भृतमुख-30 मुद्रः 'श्रीदेवाचार्येण निर्जितोऽहमि'ति स्वयमुचरन् श्रीसिद्धराजेन पराजितव्यवहारात्, अपद्रा-रेणोपसार्यमाणः सम्भवत्पराभवाविभीवादुर्द्धस्फोटं प्राप्य विषेदे ।

<sup>1</sup> D ०सूरिभिस्तिक्रराकरणाय। 2 P शिद्धाना सार्द्धं न वादः समुचितः। 3 AD भवानेव। 4 AD दवरकमि नादन्से निवसनं च। 5 D स्त्रीनिर्वाणचीरिनरा०। 6 AD ०विहङ्गमसदृशया। 7 D स्त्रितिगरा। 8 D ०िमत्युक्तो देवा०। 9 D ० न्यासे प्रकान्ते। 10 D विहाय नान्यत्र। 11 D केशचण्डुकः। 12 P विहाय नान्यत्र 'बहिः'। 13 D पठित्विमिति स्वयमपशब्द०। 14 P नास्ति। ■

अनन्तरं तु श्रीसिद्धराजः प्रमोदमेदुरमना देवाचार्यप्रभावप्रभावनांचिकीर्मूर्धि धारितसितात-पत्रचतुष्टयः प्रकीर्णकप्रकरवीज्यमानः खयं दत्तहस्तावलम्बः पूर्यमाणेषुं यमलदाङ्केषु रोदःकुक्षि-म्भरिविश्रमं विश्वति निखाननिखनैः रफ्तर्जद्वर्यतूर्यपूर्यमाणिदगन्तराले वाहर्डंनाम्नोपासकेन लक्ष-श्रयप्रमितद्रच्यच्ययकृतार्थीकृतार्थिसार्थे 'वादिचक्रवर्तिन्! पादावधार्यतामि'ति स्तुतिवातेरमन्द-जगदानन्दकन्दकन्दलानुकारिणि मङ्गले मुहुर्मुहुक्च्यमाने श्रीदेवाचार्यान् वाहडेन तेनैव कारित- 5 प्रासादे श्रीमन्महावीरनमस्करणपूर्व वसतौ प्रावेद्ययत्। तत्पारितोषिके च न्यपतिः सूरिभ्योऽनि-च्छन्नोपि छालाप्रभृति ग्रामदादद्यकं ददौ। तदुपश्लोकनश्लोका एवम् –

> १६१. वस्त्रप्रतिष्ठाचार्याय नमः श्रीदेवसूर्ये । यत्त्रसादमिवाख्याति सुखप्रश्रेषु दर्शनम् ॥

> > -इति श्रीप्रसुम्नाचार्यः। 10

१६२. यदि नाम कुमुद्चन्द्रं नाजेष्यदेवस्त्रिरिहमरुचिः।
कटिपरिधानमधास्तरकतमः श्वेताम्बरो जगति।।\*

-इति हेमाचार्यः।

१६३. मेजेऽवकीर्णतां नग्नः कीर्तिकन्थामुपार्ज्यं यः । तां देवसूरिराच्छिद्य तं निग्रेन्थं पुनर्ज्यधात् ॥

15

20

१६४. वादविद्यावतो ईद्यापि लेखशालामनुज्झताम्। देवस्ररिप्रभोः भाम्यं कथं स्याद्देवस्ररिणा ॥

-इति श्रीमुनिदेवाचार्यः।

-इति श्रीउद्यप्रभदेवः।

१६५. नम्रो यत्प्रतिभाष्यमित्कीर्तियोगपटं त्यजन् । हियेवात्याजि भारत्या देवसूरिर्मुदेऽस्तु वः । १६६. सत्रागारमशेषकेवलभृतां भ्रक्तिं तथा स्थापयनारीणामपि मोक्षतीर्थमभवत्तनमुक्तियुक्तोत्तरेः । यः श्वेताम्बरशासनस्य विजिते नम्ने प्रतिष्ठागुरुत्तदेवाद्वरुतोऽप्यमेयमहिमा श्रीदेवस्वरिप्रभः ॥

-इति मेरुतुङ्गसुरीणां द्वयम् ।

#### ॥ इति देवसूरीणां प्रयन्धः ॥

११०) अथ श्रीपत्तनवास्तव्य उच्छिन्नवंशाकः आभडनामा वणिकपुत्रः कांस्यकारकहरें वर्धर-25 कघर्षणं कुर्वस्तत्र पश्च विंशोपकानर्जयित्वा दिनव्ययं कुर्वाणो द्विसन्ध्यमपि प्रभुंश्रीहेमसूरीणां घरणमूछे प्रतिकामन् प्रकृतिचतुरत्तयाऽधीतागस्त्रबौद्धमतादिरत्नपरीक्षाग्रन्थो रत्नपरीक्षकाणां सान्निध्यात् तत्परीक्षादक्षः कदाचिच्छीहेमचन्द्रमुनीन्द्रंसन्निधौ धनाभावात्परिग्रह्पमाणनियमान्सङ्कुचितान् गृह्णन् सामुद्रिकवेदिभिः प्रभुभिरायतौ तद्भाग्यवेभवप्रसरं विमृशद्भिस्तस्य लक्षत्रयन्द्रम्माणां परिग्रह्पमाणं कारयद्भिः सन्तुष्टत्या व्यवहरन्, किसन्नप्यवसरे कापि ग्रामे यिया-30 सुरन्तराष्ठेऽजाव्रजं व्रजन्तमालोक्ष्येकस्या अजायाः कण्ठे पाषाणखण्डं रत्नपरीक्षकत्या रत्नजातीयं

 $<sup>1~\</sup>mathrm{DcP}$  प्रभावनां चिकीर्पुः।  $2~\mathrm{Dd}$  पूर्यमाणेषु दिगन्तरालेषु।  $3~\mathrm{Dd}$  चाहड; B थाहड।  $4~\mathrm{AD}$  कन्दलनकारिणि।  $5~\mathrm{B}$  थाहडेन; Da-b चाहडेन।  $6~\mathrm{BP}$  यथा।  $*~\mathrm{D}$  विहाय नास्लन्यग्रेदं पद्यम्।  $7~\mathrm{D}$  मुपार्जयन्।  $8~\mathrm{P}$  वादविद्याविदो।  $9~\mathrm{P}$  ०शालाममुख्यता।  $10~\mathrm{P}$  ०गुरोः।  $11~\mathrm{BP}$  धर्मात्।  $12~\mathrm{B}$  सः।  $13~\mathrm{D}$  तद्युक्तिः।  $*~\mathrm{BP}$  इति प्रभुश्रीदेवसूरि-प्रयन्थः।  $14~\mathrm{BP}$  ०हद्देषु।  $15~\mathrm{BP}$  'प्रभु' नास्ति।  $16~\mathrm{BP}$  विचक्षणः।  $17~\mathrm{'मुनीन्द}$ '  $\mathrm{D}$  नास्ति।  $18~\mathrm{P}$  ०दैसवं।  $19~\mathrm{AD}$  ०मानं;  $\mathrm{B}$  नियन्थं।  $20~\mathrm{ABP}$  कुर्वदिः।

परीक्ष्य तह्नोभात्तं मूल्येन श्रीत्वा मणिकार्रपार्श्वात्तमुत्तेजितं निर्माप्य श्रीसिद्धराजस्यं मुकुट-घटनाप्रस्तावे लक्षमूल्यद्रव्येणं तं तृपायेव ददौ। तेन नीवीधनेन मिक्षष्ठास्थानकानि कदाचिदा-गतानि श्रीत्वा तद्विश्रयावसरे सांयात्रिकेजलचोरभयात्तद्न्तर्निहिताः काञ्चनकम्बिकाः पश्यन् सर्वेभ्यः स्थानकेभ्यस्ताः सञ्जयाह । तदनन्तरं सर्वनगरमुख्यः श्रीसिद्धराजमान्यो जिनशासन-ग्रभावकः श्रावकः प्रतिदिनं प्रतिवर्षं यद्द्व्या जैनमुनिभ्योऽभवस्त्रादि ददानो ग्रप्तवृत्त्या नव्यानि धर्मस्थानानि जीर्णानि च स्वप्रशस्तिरहितानि स्वदेशेषु विदेशेषु च समुद्द्यार ।

१६७. वल्लीच्छनद्वम इव मृत्स्नाच्छादितसमस्तबीजमिव । प्रायः प्रच्छनकृतं सुकृतं शतशाखतामेति ॥ ॥ इति वसाहं आभडपबन्धः ॥

१११) अथान्यस्मिन्नवसरे श्रीसिद्धराजः संसारसागरं तितीर्धः प्रत्येकं सर्वदेशेषु सर्वदर्शनेषु 10 देवतत्त्वधर्मतत्त्वपात्रतत्त्वजिज्ञासया पृच्छथमानेषु निजस्तुतिपरनिन्दापरेषु सन्देहदोलाधिरूह-मानसः श्रीहेमाचार्यमाकार्य विचार्यं कार्य पप्रच्छ । आचार्येस्त चतुर्दशविद्यास्थानरहस्यं विमृ-इयेति पौराणिकनिर्णयो वक्तमारेभे-'यत्पुरा कश्चिद् व्यवहारी पूर्वेपरिणीतां पत्नीं परित्यज्य संग्रहणीसात्कृतसर्वस्वः सदैव" पूर्वपत्या पतिवशीकरणाय तद्वेदिभ्यः कार्मणकर्मणि पृच्छयमाने कश्चिद्गीडदेशीयो 'रिक्मिनियन्त्रितं तव पतिं करोमी'त्युक्तवा किश्चिदचिन्त्यवीर्यं भेषजमुपनीय 15 भोजनान्तर्देयमिति भाषमाणः सं गतः । कियद्दिनान्ते समागते क्षयाहृनि तिसंस्तथा कृते स प्रत्यक्षां वृषभतां प्राप । सा च तत्प्रतीकारमनवबुध्यमाना \*विश्वविश्वाकोशान्सहमाना निजं दश्चरितं शोचन्ती कदाचिन्मध्यंदिने दिनेश्वरकठोरतरनिकरप्रसरतप्यमानापि\* शाङ्कलभूमिषु तं पतिं वृषभरूपं वारयन्ती, कस्यापि तरोर्मुहे विश्रान्ता निर्भरं विलपन्ती, आलापं निभस्य-कर्सांच्छश्राव । तदा तत्रागतो विमानाधिरूढेः पशुपतिर्भवान्या तदुः खकारणं पृष्टो यथावस्थितं 20 निवेद्य तस्यैव तरोइछायायां पुंस्त्वनिबन्धनमीषधं तन्निर्बन्धादादिइय तिरोदधे । सा तद्तु तदीयां छायां रेखाङ्कितां निर्मार्थे तन्मध्यवर्त्तिन औषधाङ्करानुच्छेय वृषभवदने क्षिपन्ती, तेनाप्यज्ञातस्वरूपेणौषधाङ्करेण वदनन्यस्तेन स वृषभो मनुष्यतां प्राप । यथा तदज्ञातस्वरू-पोऽपि भेषजाङ्करः समीहितकार्यसिद्धिं चकार; तथा कलियुगे मोहात्तदपि तिरोहितं पात्रपरि-ज्ञानं समक्तिकं सर्वदर्शनाराधनेनाऽविदितस्वरूपमपि मुक्तिप्रदं भवतीति निर्णयः।' इति हेम-25 चन्द्राचार्यैः सर्वदर्शनसम्मते ' निवेदिते सति श्रीसिद्धराजः सर्वधर्मानारराध' ।

॥ इति सर्वेद्दीनमान्यताप्रबन्धः॥

११२) अथान्यदा निशि कर्णमेरुपासादे च्यतिर्नाटकं विलोकयन् केनापि चणकविकयकारिणा विणिगमात्रेण स्कन्धे न्यस्तहस्तः तिलीलायितेन चित्रीयमाणमानसः भूयो भूयस्तदीयमानं सक-पूरबीटकं परितोषितो गृह्णन् नाटकविसर्जनावसरेऽनुचरेस्तद्गेहादि सम्यगवगम्य सौधमासाद्य 80 सुष्वाप। प्रत्यूषे भूपः कृतप्राभातिककृत्यः सर्वावसरेऽलङ्कृतसभामण्डपस्तं चणकविक्रयकारिणं

<sup>1</sup> AD सिदराजमुः । 2 Pलक्षद्रव्यमूल्येन; A अमूल्येन द्रव्येण । 3 नास्त्येतत्पदं P । 4 DP साइ; BDc वसा । 5 B आमडस्य उत्पत्तिकथाप्रवन्थः; P आमडस्य उत्पत्तिप्रवन्थः । 6 BP तितीर्षया । 7 P नास्तीदं पदम् । 8 B नास्ति । 9 P 'दोलाधिरूढः' इत्येव । 10 P 'पूर्व' नास्ति । 11 P सर्वदेव । 12 'स गतः' नास्ति BP । \* पृतदन्तर्गतः पाठः B आदर्शे नोपलभ्यते । 13 P गोरूपं । 14 B तरुमूले; P तरोस्तले । 15 P नास्ति । 16 P 'अकस्मात्' नास्ति । 17 P विधाय । 18 P मानवतां । 19 D सन्माने । 20 D अमाराधनां चकार । 21 P रात्री । 22 D विद्वाय नान्यत्रेदं पदं इत्यते । 23 AD अन्यस्तद्विन । 24 B भूपतिः; P नास्ति ।

विपणिनमाकार्यं 'निश्चि स्कन्धन्यस्तहस्तभारेण ग्रीवा बाधते' इत्यभिहितस्तत्कालोत्पन्नमित-विज्ञपयामास—'देव! आसमुद्रान्तभूभारे स्कन्धाधिरूढे यदि स्वामिनः स्कन्धो न बाधते तदा तृणमात्रस्य निर्जीवस्य मम पण्याजीवस्य भारेण स्वामिनः का स्कन्धवाधे'ति तदीयौचित्यविज्ञप-नेन प्रमोदवान्नुपः पारितोषिकं ददौ।

## ॥ इति चणकविक्रयिवणिजः प्रबन्धः॥

११३) अथान्यस्यां निशि तृपतिः कर्णमेरुप्रासादात्प्रेक्षणं प्रेक्ष्य प्रत्याष्ट्रतः कस्यापि व्यवहारिणो हम्यें बहून् प्रदीपानालोक्य किमेतदिति पृष्टः स लक्षप्रदीपांस्तान् विश्वपयामास । असी धन्यः 'स्वसौधमध्यमध्यास्य व्यतीतक्षणदाक्षणः, स धन्यंमानी तं सदः समानीयेत्यादिदेशां— 'एतेषां सदा प्रदीपानां प्रज्वालनेन भवतः सदा प्रदीपनम्, तद्भवदीयवित्तस्य कियन्तो लक्षाः ?' इत्यभिहितः स विद्यमानांश्चतुरशीतिलक्षान्निवेदयामास । तद्न तद्नुकम्पाकम्पमानमानसः 10 स्वकोशात्वोडशालक्षान् प्रसादीकृत्य तत्सीधे कोटिध्वजमध्यारोपयामास ।

#### ॥ इति षोडवालक्षप्रसादंप्रबन्धः॥

- ११४) अथान्यसिन्नवसरे राज्ञा वालाकदेशंदुर्गभूमौं सिंहपुरमिति ब्राह्मणानामग्रहारः स्थापितः। तच्छासने षडुत्तरशतं ग्रामाः। अथ श्रीसिद्धराजः कदाचित् सिंहंभीतैर्विभैदेशमध्य-निवासं याचितः साभ्रमतीतीरवर्तिनं आसांबिलीग्रामं तेभ्यो ददौ। तथी तेषां सिंहंपुराद्धान्या-15 न्यादाय गच्छतामागच्छतां च दाणमोक्षं चकारः।
- ११५) अथ राज्ञा' सिद्धराजेन मालवकं प्रति कृतप्रयाणेन वाराहीग्रामपरिसरमाश्रित्य तदीयान् पदिकलानाहूय तचातुर्यपरीक्षाकृते निजां प्रधानां राजवाहनसेजवालीं स्थापनिकार्थं समर्पयत' । अथ त्यतौ पुरतः प्रयाते तैः सर्वेरिप सम्भूय तदङ्गानि प्रत्येकं विदार्थ यथोचितं सर्वेऽिप सम्भूय तदङ्गानि प्रत्येकं विदार्थ यथोचितं सर्वेऽिप स्थल-सीधे निद्धिरे । अथ दिग्यात्रीप्रत्यावृत्तो तृपस्तां स्थापनिकां तेभ्यो याचमानस्तद्भौकितानि भि-20 न्नानि तदङ्गानि पश्चम् सविस्तयं किमेतदित्यादिशंस्तिर्विज्ञपयांचके स्वामिन् ! एकः कोऽप्यस्य व-स्तुनो गोपनविधीन प्रभूष्णुः। मलिम्लुचानलादीनां कदाचिदपाये सञ्जायमाने सति कः प्रभोक्ष्तित्ते कर्तेति विमृश्येतदस्माभिव्यवसितम्। तदा राजा विस्मयस्मेरमनास्तेषां ब्र्च इति विरुदं ददौ ।

## ॥ इति वाराहीय-ब्रूचप्रबन्धः॥

११६) अथ कदाचिच्छीजयंसिंहदेवो नृपतिर्मालवकं विजिल प्रत्याष्ट्रत उञ्झाग्रामे निवेशित-25 स्कन्धावारस्तिर्प्रामीणैः प्रतिपन्नमातुलैर्दुग्धपरिपूर्णाऽऽवाहादिभिरुचितैः परितोष्यमाणस्तस्यामेव निशि ग्राष्ट्रच्या तहुःखसुचिज्ञासुः कस्यापि ग्रामण्यों गृहे गतः।गोदोहादिच्याकुलतायामपि तेन 'कस्त्वम् ?' इति एष्टः 'श्रीसोमेश्वरस्य कार्पटिकोऽहं महाराष्ट्रदेशवास्तव्य' इति तस्मै न्यवेद-यत्। तेन च नृपतेः पार्श्वे महाराष्ट्रदेशस्य तन्महाराजस्य च गुणदोषवृत्तान्ते पृच्छयमाने स नृप-

<sup>1</sup> P विषयमाहूय । 2 AD • भिहिते । 3 BP • धराभारे । 4 P विक्रयविष्क् । † एतदन्तर्गता एंकिः श्लोकस्पा प्रतिभाति परमुक्तार्से श्लोकस्थणभावात् गद्यस्पा प्रवेयमिति । 5 P विहाय 'प्रसाद' नाम्ति । 6 B प्रस्तावे । 7 B राजा । 8 AD कदाचिद्वालाकदेशे । ‡ एतद्वाक्यस्थाने P प्रतौ 'अथ कदाचिद्वालाकदेशदुर्गपर्वतभूमों' एतादशं वाक्यं विद्यते । 9 D सिंहनादेभीतेः । 10 B असांबिलीः D आशांबिलीः D आशांबिलीः D आशांकिलीः D आशांकिलीः D आशांकिलीः D श्रि आशांकिलीः D श्रि विहाय 'तथा' नाम्ति । 12 D तिपां च । 13 D सर्वधान्यानि । 14 D नास्ति 'आगच्छतां' । D एतदन्तर्गतं वर्णनं D आदर्शे सर्वधाऽनुपल्ब्धम् । 15 D नास्ति । 16 D समिति । 17 D यथावांछितं । 18 D विहाय नास्त्यन्यत्र । 19 D निद्धः । 20 D यदा । 21 D तह्नौकित्ति । 22 D • म्हुवादिम्यः । 23 D प्रामीणस्य ।

तेस्तस्य षण्णवितराजगुणान् प्रशंसंस्तत्पार्श्वं च गूर्जराधीश्वरगुणदोषान् पृच्छन् 'श्रीसिद्धराजस्य प्रजापालनपाण्डिलं सेवकेष्वप्यतुल्यवात्सल्यत्वं चे लादीन् गुणान् वर्णयंस्तेन कृत्रिमदोषे उद्-घाट्यमाने स 'अस्माकं मन्दभाग्यतया चपतेरपुत्रतालक्षण एव दोषः' इत्यश्रूणि मुश्चवृपतिं निःके-तववृत्त्या परितोषयामास । अथ प्रभातकाले सम्भूय सर्वेऽपि मिलिता चपदर्शनोत्कण्ठिताः इसीधमध्यास्य प्रभोः प्रणामानन्तरं तदतुल्यपल्यङ्के निविष्टाः । आसनदाननियोगिभिः पदत्तेऽपि पृथगासने तत्पर्यङ्कसौकुमार्यं करस्पर्शेन विचिन्त्य 'वयमिह सुखसुखेन निषण्णास्तिष्ठामः' इति चपे सितमुखामभोजे तस्युः ।

## ॥ इति उञ्झावास्तव्यग्रामणीनां प्रबन्धः॥

११७) अथ कदाचिज्झालाज्ञातीयमाङ्ग्नामा क्षत्रियः श्रीसिद्धराजसेवार्थं सभां समागच्छन् 10 प्रत्यहं पाराचीद्वयं भूमौ निहलोपविद्याति । उद्धरन् तद्द्वयमुत्तिष्ठति । तस्य च भोजने घृतपरि-पूर्णः कुतुपं एवं व्यये याति । तस्य तु घृताभ्यक्तदाढिकानिर्मार्जने घृतषोडद्योऽवैद्योष्यते । कदा-चिद्वपुरपाटवे पथ्यावसरे पश्चमाणकप्रमितंयवाग्र्पथ्यप्रान्ते आयुर्वेदविदाऽमृतोदकमद्धीहारे किमिति न पीतमुपालक्यः । यतः-

१६८. पिबेद्धटसहस्रं तु यावचाम्युदितो रिवः । उदिते तु सहस्रांशौ विन्दुरेको धटायते ॥

15 रजन्याः पाश्चात्यघटिकाचतुष्टये सूर्यस्यानुद्याविध यत्पयः पीयते, जलयोगः कियते, तद्वजी-दक्म, [तेदम्तोदकं] सूर्योदये समुत्पन्ने निरन्नैः प्रात्तर्यदुदकं पीयते तद्विषम्। ततः बिन्दुरेकोऽपि घटशतायते। भोजनार्द्वे यज्जलं पीयते तदमृतम्, भोजनान्ते तत्कालपीतं पयः छत्रं "छत्रोदक-मिति भण्यते। तेन प्रोक्तं पुनः—'पूर्वान्नं" भुक्तमर्द्वाहारं परिकल्प्य सम्प्रति पयः पीत्वा पुनरर्द्धाः हारं करिष्यामी'त्युपक्रममाणस्तेनैव वैद्येन निषिद्धः। कदाचिद्दं दपतिना निरायुधकारणं पृष्टः 20 'समयोचितं मे प्रहरणिन'ति विज्ञपयन्नऽन्यदा मज्जनावसरे हस्तिपकप्रयंमाणं हस्तिनमालोक्य सिन्निहितश्वानेन शुण्डादण्डे निहत्य मर्भस्थाननिपीडितस्य गजस्य पुच्छनागं गृह्णन् तदीयातुलेन बलेनान्तस्त्रिटितस्य करिटेन उत्तारिते हस्तिपके" भूपतितः सोऽसुभिन्वर्ययुज्यत। स तु गूर्जरदेश-भूपाले पलायिते समायातम्लेच्छान् समरे खेच्छयोच्छेदयन् यत्र दिवं प्राप्तस्तत्र श्रीपत्तने माङ्ग्-स्थिवलमिति प्रसिद्धिः।

## ॥ इति भाङ्गप्रबन्धः॥

११८) अन्यदा म्लेच्छेर्रीप्रधानेषु समायतेषु मध्यदेशादींगतान् वेषकारकानाहृय रहस्यं किश्चि-दादिश्य विससर्ज । अथापरिस्मन्सायाह्वावसरे समागते प्रलयकालप्रचण्डपवनप्रादुर्भावे रूपः सुधर्मासधर्माणमास्थानीमास्थाय यावदवलोकते तावदन्तरिक्षादवतरन्तं मस्तकन्यस्तकाश्चनेष्टि-कायुगेन काश्चनशोभां विभ्राणं पलाद्युगलमालोक्य भयभ्रान्ते समाजलोके रूपचरणपीठे तदु-30 पायनं विमुच्य भूपीठलुठनपूर्वं प्रणिपत्येति विज्ञपयामास-'यदद्य देवतार्चनावसरे लङ्कानगर्या

<sup>1</sup> AD उत्पाद्यमाने । 2 P उन्ह्याग्रामणी० । 3 P सभायां । 4 A कुम्भ । 5 D एक एव । 6 D पोडशांशो । 7 P 'प्रमित' नास्ति । 8 Dc • ज्ञास्तमितः । 9 Dc अस्तं याते । 10 Dc बिन्दुर्घटशतायते । 11 केवलं D पुस्तके इदं पदं स्वयते । 12 PDc छतं छकोदक० । 13 D पूर्वभुक्त० । 14 P बिहाय नान्यत्र । 15 BP 'उत्तारिते भूपतौ' इस्रेव । 16 D माङ्गूकाला० । 17 BD म्लेच्छप० । 18 AD • देशागतान् । 19 BP रहस्ति । 20 D सायाहे च ।

महाराजाधिराजः श्रीविभीषणो राजस्यापनाचार्यस्य रघुकुलतिलकस्य श्रीरामस्याभिरामगुणग्रा-माभिरामस्य स्मरन्, ज्ञानमयेन चश्चषा सम्प्रति चौलुक्यकुलतिलकश्रीसिद्धराजावतारेऽवतीर्णं स्वीयं स्वामिनमवधार्य—"अकुण्ठोत्कण्ठायमानमानसोऽहं तत्र प्रणामकरणायागच्छामीति, किं वा प्रभुमामत्रागमनेनानुग्रहीष्यती"ति विज्ञपयन्नौ प्रहितवान् । तन्निर्णयं श्रीमुखेन समादिशतु देवः ।' ताभ्यामित्यभिहिते चपतिः किश्चिदन्तर्विचिन्त्य स तावेवं समादिशत्—'यद्वयमेव प्रफुला- उ यह्यकलहरीप्रयमाणाः स्वसमये स्वयमेव विभीषणमिलनाय समेष्यामः' इत्युदीर्य निजकण्ठशुङ्गा-रकारिणमेकावलीहारं प्रतिप्राभृतं प्रसादीकृत्यं आष्टच्छनावसरं 'प्रभुणाहमन्यस्मिन्नपि' प्रेष्यप्रे-षणावसरं न विस्मारणीय' इति विशेषविज्ञित्तिं विधायान्तरिक्षमार्गेण तद्राक्षसद्वन्द्वं तिरोधत्ते । तदेव ते म्लेच्छप्रधानंपुम्षा भयभ्रान्ताः स्वपौम्बमुत्मुज्य चपपुरत आहृता भक्तिभरभासुराणि वचांसि ह्याणास्तद्वाज्ञे समुचितमुपायनमुपनीय श्रीसिद्धराजेन व्यमुज्यन्ते ।

## ॥ इति म्लेच्छागमनिषेधप्रबन्धः॥

११९) अथानन्तरं कोल्लापुरंनगरराज्ञः सभायां बन्दिनः श्रीसिद्धराजस्य कीर्ति वितन्बन्तः। 'तदा वयं तथ्यं सिद्धराजं मन्यामहे यदा प्रत्यक्षमप्यसाकं कमपि चमत्कारं द्रीयती'त्येतद्भवा-णेन [ तेन राज्ञा ते विपासतास्तत्वरूपं रूपतेर्विज्ञपयामासुः। अथ खामिनि सभां निभालयति तचित्तवेदिनी केनाप नियोगिनाऽञ्जलिबैन्धनपूर्वकं निजाभिपाये पादुःक्रियमाणे राज्ञा रहसि 15 तत्कारणं पृष्टो नृपतेराञ्चायं खयं विज्ञपयन् 'द्रव्यलक्षत्रयसाध्योऽयमर्थः' इति वाक्यविशेषमाह। तदैव दैवज्ञनिर्दिष्टे मुहुत्तें स तृपाहक्षत्रयमुपलभ्य वणिज्याकारो भृत्वा सर्वभाण्डानि सङ्ग्रह्म सिद्धसङ्केतं ' रत्नखचितं सुवर्णपादुकायुगलमतुलं योगदण्डं च मणिमयकुण्डलयुगलं च नद्विधयो-गपिशुनं योगपटं च चण्डांशुरोचिश्चन्द्रातकं सह नीत्वां पन्थानमुछङ्क्य कतिपर्यरहोभिस्तर्न्नं द-त्तावासः, आसन्नायां दीपोत्सवनिशि तन्नगरराज्ञोऽवरोधे महालक्ष्मीदेव्याः सपर्यापर्याकुलतया 20 तत्प्रासादमुपेयुषि स कृतकसिद्धपुरुँषस्तेन सिद्धवेषेणालङ्कृतः, केनापि सद्भयस्तोत्पतनेन वर्षरेण नरेणानुगम्यमानो देव्याः पीठेऽकस्मात्रादुरासीत् । देव्या रह्नीसुवर्णकर्पूरमधीं सपर्यां विरचयँ-स्तदवरोधाय तद्विधानि बीटकानि ददानः श्रीसिद्धराजनामाङ्कितं सिद्धवेषं पूजाव्याजात्तत्र नियोज्योत्पतनवशाद्वर्वरस्कन्धमधिरुह्य यथागतमगात् । निशावसानसमयेऽवरोधैः" स विरो-धिन्दपतिस्तं वृत्तान्तं इत्तापितः सन् भयभ्रान्तो न्दरः स्वप्रधानपुरुषेस्तं प्राभृतं सिद्धाधिपतये 25 प्राहिणोत् । अथ तेन नियोगिना भाण्डादिऋयविऋयं संक्षिप्य 'ममागमनावधि नैतेषां प्रधानानां दर्शनं देयमि'ति वेगवता पुरुषेण विज्ञपयामास्। तदन् झगिति कतिपयैर्दिनैस्तत्र सम्पेतः. तत्खरूपं विज्ञप्तो न्पतिस्तेषां प्रधानानां तदुचितामावर्जनां चकार।

### ॥ इति कोल्लापुर्रंप्रबन्धः॥

<sup>1</sup> B अकुण्डोत्कण्डाघटमानमानसः; P अकुण्डोत्कण्डितमानसः । 2 A स च देवमादिदेश । 3 D कृतं । 4 D नास्त्येत-त्पदम् । 5 D ०ऽहमयमपि । 6 P म्लेच्छप्रधानाः । 7 B विस्जत् । 8 P 'अथ' हत्येव । 9 A कोलाकपुर ; P कोलापुर । 10 D पुस्तक एवेते शब्दाः प्राप्यन्ते । 11 B ०निवेदिनाः P ०विदाः P तत्तस्ववेदिनाः । 12 P अञ्जलिं बद्धाः । 13 D नास्ति 'स्वयं' । 14 D ० शङ्केव । 15 AB ०चण्डातकं । 16 P गृहीत्वाः । 17 D तत्पुरे । 18 BP सम्प्राप्तायां । 19 AD पूजार्थे । 19 AD सिद्धरूपः । 19 ABD समय० । 19 AD ऽवरोधेन्तं । 19 AD ०नुपवृत्तान्तं । 19 अञ्जन्तः समधानैस्तं । 19 D ०पुरराजप्रवन्धः ।

१२०) श्रीसिद्धराजेन मालवमण्डलाचशोवर्मा चपतिर्निबध्यानीतः । अवसरे क्रियमाणे सीलणाभिधानेन कौतुकिना 'बेडायां समुद्रो मग्न' इति तत्पृष्ठगायनेनापशब्दं ब्रूषे इति तर्जितो बेडासमानायां गूर्जरधरित्र्यां मालवकचपतिसमुद्रो मग्न इति विरोधालङ्कारमर्थापत्त्या परि-हरन् प्रभोहेंममर्यों जिह्नां प्राप ।

## ॥ इति कौतुकीसीलणप्रबन्धः॥

१२१) कदाचित्सिद्धराजस्य वाग्मी कश्चित्सान्धिविग्रहिको जयचन्द्रंनाम्ना कासिपुरीश्वरेण श्रीमदणहिल्लपुरस्य प्रासादप्रपानिपानादिखरूपाणि एच्छतेति दृषणमुक्तम्-'यत्सहस्रलिङ्गसरोवर्वारे †शिवनिर्माल्यतयाऽस्पृश्चयतया सेवमानो लोकद्वयविरोधेन तत्र वास्तव्यो लोकः कथमुदिन्तोदितप्रभावः स्याद् १। सिद्धाधिपेन सहस्रलिङ्गसरः कारयताऽनुचितमिदमाचिरतिमि'ति तस्य 10 नृपतेर्वचसाऽन्तः कुपितः स नृपं पप्रच्छ-'अस्यां वाणारस्यां कुतस्यं पयः पीयते ?' नृपेण 'त्रिपथगाजलिम'त्यिनहिते 'किं नाम सुरसरिन्नीरं शिवनिर्माल्यं न १ यतः शिवोत्तमाङ्गमेव गङ्गानिवासभूमिः।'

# ॥ इति जयचन्द्रराज्ञां समं गूर्जरप्रधानस्योक्तिप्रत्युक्तिप्रबन्धः ॥

१२२) किस्मन्नप्यवसरे कर्णाटविषयादागतेन सान्धिविग्रहिकेण श्रीमयणहादेव्या पितुर्जय15 केशिराज्ञः कुशलोदन्ते पृष्टेऽश्रुमिश्रलोचन इति विज्ञपयामास—'स्वामिनि! सुगृहीतनामा श्रीजयकेशिमहीमहीन्द्रोऽशनावसरे पञ्जरात्न्नीडाशुकमाकारयन्, तेन मार्जार इत्युचरिते तृपः परितो विलोक्य निजमोजनभाजनाधो भागवर्त्तिनमोतुमपद्यन्, "यदि तव विडालबालेन" विनाशः स्यात्तदाहं त्वया सहगमनं करवाणी"ति प्रतिज्ञाते स यावत्पञ्जरादुङ्कीय तिस्मन्काञ्चनभाजने निषीदति तावदकसात्तेन वृक्षदंशेन तं विनाशितमवलोक्य परित्यक्ताशनकवलः, उक्तियुक्ति20 वेदिना राजवर्गेण निषिद्धमानोऽपि—

१६९. राज्यं यातु श्रियो यान्तु यान्तु प्राणा अपि क्षणात् । या मया खयमेवोक्ता वाचा मा यातु शाश्वती ॥ इतीष्टदैवतमिव तामेव गिरं जैपंस्तेनैव शुकेन सह दारुनिचितां चितां विवेश। इति वाक्याकर्णनाच्छोकाम्भोधिमग्नां श्रीमयणछदेवीं विशेषधर्मीपदेशहस्तावलम्बनेन विद्वज्ञनः समभ्युद्धार ।

१२३) अथ पितुः श्रेयसे श्रीसोमेश्वरपत्तने यात्रां गता सती सां सती त्रिवेदीवेदिनं कमिष्ठ ब्राह्मणमाकार्य तद्वली जलन्यासावसरे 'यदि भवत्रयपातकं ददासि तदा आददामि नान्य-थे'ति तहचनविद्रोषपरितोषभाक गजाश्वकाश्चनादिभिदीनं पुतं पापघटमाददौ । सच तत्सर्व विप्रभ्यो ददानः किमिति देव्या पृष्टः पाह-'पाक्तनपुण्योपचर्यांदस्मिन् जन्मनि नप्पिया नपति-जन्मी कृत्वा लोकोत्तरैरेभिदीनः सुकृतिभीवी भवोऽपि श्रेयस्कर इति विमृद्य भवत्रयपातकं मया जगृहे । भवत्या पापघटदाने उपकान्ते कश्चिदधमद्विजोऽपि पापघटं नीत्वा, खं भवतीं च

<sup>1</sup> P अथ श्री । 2 P ०घरायां । 3 P नृपात्सुवर्णमर्यां । 4 P जयन्तचन्द्र ।  $\dagger$  एतदन्तर्गतपाठस्थाने D पुस्तके 'शिवनिर्माव्यं तदस्प्रशतया तत्सेवका अतो लोकद्वयविरोधिनस्तत्रयलोकः' एतादशः पाठः । 5 P श्रुद्धः । 6 D ०राजेन । 7 D नाम्ति 'प्रत्युक्ति' । 8 P ०आगतान् । 9 P ०विप्रहिकान् । 10 D ०लोचनेनेति सा । 11 D ०भोजनान्धोऽधो । 12 AD विद्यालेन । 13 B नास्ति । 14 P स्मरन् । 15 AD नास्ति 'सा सती' । 16 D त्रिवेदिनं । 17 AD लासि । 18 D द्वामि । 19 D ०दिभिर्युतं । 20 AP पुण्योदयातुः D पुण्यात् ।

भवाम्भोधौ मज्जयिष्यतीति मया तु संन्यस्तसमस्तवित्तेन वित्तमेतदादाय पुनर्ददता लब्धाद-

#### ॥ इति पापघटस्य प्रबन्धः॥

१२४) अथ कदाचिन्मालवकमण्डलं विगृह्य खदेशनिवेशं प्रति प्रचलितः श्रीसिद्धाधिपोऽन्त-राष्टे स अप्रतिमहिर्भिहिर्निरुद्धमध्वानमवधार्य तिसान्वृत्तान्ते ज्ञाते सित मन्नी सान्तृनामा <sup>5</sup> प्रतिग्रामं प्रतिनगरं घोटकमुद्राह्य प्रतिवृषं पर्याणानि विन्यस्य मेलितातिदलस्तद्बस्तेनं भिल्ला-न्वित्रास्य श्रीसिद्धराजं सुखेन खैदेशं समानीतवान् ।

# ॥ इति सान्तृमस्त्रिबुद्धिप्रवन्धः ॥

१२५) अथ कस्याश्चित्रिशि द्वावकुण्ठी वण्ठी श्रीसिद्धनरेश्वरस्य चरणसंवाहनाव्यापृतौ तं निद्रामुद्रितलोचनं विचिन्त्य, तदाचो निग्रहानुग्रहसमर्थं श्रीसिद्धराजं सेवकजनकल्पवृक्षं सर्वरा-10 जगुणनिलयं प्रशश्सं । अपरस्त्वस्यापि भूपतेः प्राज्यराज्यप्रदं प्राक्तनं कर्मैव श्लाधितवान् । एवमाकर्णितेन राज्ञां तस्मिन्वृत्तान्ते तत्कर्मणः प्रशंसां विफलीकर्त्तुं स्वप्रशंसाकारिणः प्रेष्य-स्यापरिस्मञ्जहन्यऽनिवेदिततत्त्वस्य प्रसादलेखमापयत्—'यदस्मै वण्ठाय तुरङ्गमशतस्य सामन्ततां देया' इत्यालिख्य तं महामात्यश्रीसान्तृपाश्चें प्राहिणोत् । अथ स यावचन्द्रशालाया निःश्रेण्या-मवरोहित तावत्प्रसम्बेलितपदः पृथिव्यां पतदीषदङ्गभङ्गमङ्गीकृतवान् । तत्प्रष्टानुगामिनाऽपरेण 15 वण्ठेन किमेतदिति पृष्टस्तेन स्वस्त्रंपे निवेदिते स मश्चकन्यस्तो गृहं गत्वा तं प्रसादलेखनपरस्मै समर्पितवान् । तत्प्रमाणेन महामात्यस्तस्मै शततुरङ्गमसामन्ततां ददौ । अथानयोर्यथावद्वृत्तान्तेऽ-वधारिते नृपतिः कर्मेव वलीय इति तत्प्रतिमेने ।

१७०. नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं विद्या न चापि मनुजेषु कृता न सेवा । पुण्यानि पूर्वतपसा किल सिश्चतानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः ॥

20

### ॥ इति वण्ठकर्मप्राधान्यप्रबन्धः॥

- १७१. सो जयउ कूडबरडों 'तिहुयणमज्झिम्मैं जेसलनरिन्दो । छित्तूण रायवंसे 'इकं' छत्तं कयं जेण ॥
- १७२. \*महालयो महायात्रा महास्थानं महासरः। यत्कृतं सिद्धराजेन क्रियते तन्न केनचित् ।।
- १७३. मात्रयाप्यधिकं किञ्चित्र सहन्ते जिगीषवः । इतीव त्वं धरानाथ ! धारानाथमपाकृथाः ॥
- १७४. मानं मुश्र सरस्वति त्रिपथगे सौभाग्यभङ्गीस्त्यज रे कालिन्दि तवाफला क्रुटिलता रेवे रयस्त्यज्यताम् । 25 श्रीसिद्धेशकृपाणपाटितरिपुस्कन्धोच्छलच्छोणितस्रोतोजातनदीनवीनवनितारक्तोऽम्बुधिर्वर्तते ।।
- १७५. <sup>†</sup>श्रीमञ्जेत्रमृगारिदेवनृपते सत्यं प्रयाणोत्सवे पानीयाशयशोपर्णः करटतो वीरवणाकाङ्क्षया । स्वीयस्वीयपतेर्विनाशसमयं सश्चिनत्य चिन्तातुरा मत्सी रोदिति मक्षिका च इसति ध्यायन्ति वामं स्त्रियः ॥

<sup>1</sup> B 'सान्तू' इत्येव; P सान्तू इति नामा। 2 AD ०दलबलेन। 3 D 'स्वदेश' नास्ति। 4 P सान्तुबुद्धिप्रवन्धः; D बुद्धिवैभव०। 5 P भूभुजा। 6 P सामन्तपदं देयं। 7 P तावत्तत्र स्वलित०। 8 AD नास्ति 'प्रसादलेखं। 9 P बिद्यापि नैव नहि यत्र कृतापि सेवा; B बिद्या न चापि न च जन्मकृतापि सेवा। 10 B भाग्यानि; P कर्माणि। 11 P बिद। 12 A कृदगंछो; D कृदछरदो; Dd नरदो। 13 P पहुवीमिश। 14 AD रायवंसं। 15 P एकं। \* D पुस्तकं नै-तत्पर्यमत्र क्रम्यते। 16 A 'कृतं नान्यनृपेण तत्' प्तादशोऽयं पादः। D पुस्तक एवेदं पद्यं प्राप्यते।

õ

१७६. श्रिपादलक्षः सह भृरिलक्षेरानाकभूपाय नताय दत्तः ।

हते यशोवर्मणि मालवोऽपि त्वया न सेहे द्विषि सिद्धराज ॥

─इत्याचा बहुदाः स्तुतयः प्रबन्धाश्च तदीया ज्ञेयाः ।

# संव० ११५० पूर्व श्रीसिद्धराजजयसिंहदेवेन वर्ष ४९ राज्यं कृतम्।

।। इति श्रीमे क्तुङ्गाचार्यविरचिते प्रवन्धचिन्तामणे श्रीकर्ण-श्रीसिद्धराजचरित्र-वर्णनो नाम तृतीयः प्रकाशः ॥ प्रथाप्र ५७४॥

> (अत्र P प्रतो निम्नलिखिताः स्रोका अधिकाः प्राप्यन्ते-) {तदुपश्लोकनश्लोका यथा-

[१०६] शिशुनापि शुनासीरवीरवृत्तिमतीयुपा । रुषा भुजिष्यतां नीताः पिशुना येन भूभुजः ॥

[१०७] अपारपीरुपोद्गारं खङ्गारं गुरुमत्सरः । सौराष्ट्रं पिष्टवानाजी करिणं केसरीव यः ॥

[१०८] असंख्यहरिसन्येन प्रक्षिप्तानेकभृभृता । बद्धः सिन्धुपतिर्येन वैदेहीद्यितेन वा ॥

[१०९] अमर्पणं मनः कुर्वन् विपक्षोर्वाभृदुन्नतौ । अगस्त्य इव यस्तूर्णमणीराजमशोषयत् ॥

[११०] गृहीता दुहिता तूर्णमणींराजस्य विष्णुना । दत्तानेन पुनस्तसं भेदोऽभृदुभयोरयम् ॥

[१११] द्विपां शीर्पाणि ऌनानि दृष्ट्वा तत्पादयोः पुरः । चक्रे शाकम्भरीशोऽपि शङ्कितः प्रणतं शिरः ॥

[११२] मालवस्वामिनः प्राढलक्ष्मीपरिवृद्धः स्वयम् । समित्यपरमारो यः परमारममारयत् ॥

[११३] क्षित्रा धारापति राजशुकवत्काष्टपञ्जरे । यः काष्टापञ्जरे कीर्तिराजहंसी न्यवीविश्रत् ॥

[११४] एकेंव जगृहे धारा नगरी नरवर्मणः । दत्ता येनाश्रुधारास्तु तद्वधूनां सहस्रधा ॥

[११५] धाराभङ्गप्रसङ्गेन यस्यासन्नस्य शङ्कितः । प्राघूर्णकमिषाद्वः महोद्यपतिर्ददौ ॥

[११६] सुधेव वसुधा लब्धुं वाञ्छिता येन विद्विपा । यस्थोल्लसदिसर्वाह् राहृचक्रे तमाहवे ॥

[११७] जनेन मेने यः खामी कुमार इव शक्तिमान् । ताम्रचूडध्वजः सोऽभृत किन्तु केकिध्वजः परः॥

[११८] येन विश्वकवीरेण न स राजा जितो न यः । काष्टा कापि न सा यस्य यशोभिः शोभिता न या ॥

[११९] गणेशस्येव यस्यात्रपुष्करस्य वृषस्थितेः । आज्यसारः करस्थोऽभृद् गाँडो मोदकवन्नपः ॥

[१२०] इमशाने यातुधानेन्द्रं बद्धाः वर्बरकाभिधम् । सिद्धराजेति राजेन्दुर्यो जज्ञे राजराजिषु ॥

[१२१] रजोभिः समरोद्धतैर्यतपुरा मलिनीकृतम् । तत्पश्चात्कीर्तिकछोलैर्येन श्वालितमम्बरम् ॥

20 [१२२] महीमण्डलमार्तण्डे तत्र लोकान्तरे गते । श्रीमान् कुमारपालोऽथ राजा रख्जितवान् प्रजाः ॥}

0000

 $<sup>\</sup>stackrel{<}{\xi}$  AD आदर्शे एवेदं पद्यं लभ्यते । 1 P आदर्शे एवेषः शब्दः ।  $\stackrel{+}{\xi}$  AD आदर्शे ह्यं पंक्तः "संव  $^{9}$  ९५० वर्षे उपिष्टो जयसिंहदेवः । तथा तेन राज्ञा वर्ष ४९ राज्यं कृतम् ।" एताहशी लभ्यते । 2 P  $^{9}$  व्यायांविःकृते । 3 AD श्रीकर्णश्रीसिद्धराज्ञां विविधचरित्रनानावदातवर्णनो ।

# [ ९. कुमारपालादिप्रबन्धः । ]

१२६) अथ परमाईतश्रीकुमारपालप्रबन्धः पारम्यते—श्रीमदणहिलपुरपत्तने बृहित श्रीभीम-देवें साम्राज्यं प्रति पालयित, श्रीभीमेश्वरस्य पुरं बंकुलदेवीनाम्नी पण्याङ्गना पत्तनप्रसिद्धं गुण-पात्रं स्पपात्रं च। तथाः कुलयोषितोऽप्यतिशायिनीं प्राज्यमर्यादां न्यतिर्विमृह्यं तृहृत्तंपरी-क्षानिमित्तं सपादलक्षम् ल्यां ध्रुरिकां निजानुचरेंस्तस्यै ग्रहणके दापयामास। औत्सुक्यात्तस्या- क्ष्मेव निशि बहिरावासे प्रस्थानलग्रमसाधयत्। न्यो वर्षद्वयं यावन्मालवकमण्डले विग्रहाग्रहान्तस्यो। सा तु बकुलदेवी तहत्त्तग्रहणकप्रमाणेन तद्वर्षद्वयं परिहृतसर्वपुक्षा शीललीलयेव तस्यो। निस्सीमपराक्रमो भीमस्तृतीये वर्षे खस्थानमागतो जनपरम्परया तस्यास्तां प्रवृत्तिमवगम्य तामन्तःपुरं न्यधात्। तदङ्गजो हरिपालदेवः, तत्सुतस्त्रिभुवनपालः, तत्पुत्रः कुमारपालदेवः। स तु अविदितधमोंऽपि कृपापरः परनारीसहोदरश्च। स तु सामुद्रिकवेदिभिः 'भवदनन्तरमयं नृषो 10 भविष्यती'ति सिद्धनृषो विज्ञसस्तस्मिन्हीनजातावित्यसहिष्णुतया विनाशावसरं सततमन्वेषयानास। स कुमारपालस्तं वृत्तान्तमीषद्विज्ञाय तस्मान्नृपतेः शङ्कमानमानसः तापसवेषेण निर्मितनानाविधदेशान्तरश्रमणः कियन्त्यपि वर्षाण्यतिवाद्य पुनः पत्तनमागतः। कापि मठे तस्यो।

१२७) अथ श्रीकर्णदेवस्य श्राद्धावसरं श्रद्धालुनया निमिश्चतेषु सर्वेष्विप तपित्वषु श्रीसिद्धराजः प्रत्येकं तेषां तपित्वनां स्वयं पादा प्रश्लालयन् कुमारपालनाम्नस्तपित्वनः कमलकोमली चरणां कर-15 तलेन संरष्टश्य तद्र्ष्क्वरेखादिभिर्लक्षणे राज्याहांऽयमिति निश्चलया हजाऽपश्यत्। तदिक्कितेस्तं विरुद्धं वुष्यमानिस्तदंव वेषपरावर्त्तंन काकनाशं नष्टः। आलिगनामः कुलालस्यालयं मृत्पात्राणाम्मापाके रच्यमाने तदन्तिधाय तदानुपित्कभ्यो राजपुरुवेभ्यो रिक्षतः। स क्रमात्ततः सश्चरन् तद्विलोकनाकुलेन राजलोकेन त्रासितः सित्रहिनां दुर्गमां दुर्गभूमिमनवलोक्षय कापि क्षेत्रे ध्वाङ्क्व-रक्षकः। क्रियमाणिच्छिन्नकण्टिकशाक्विशान्वान्यये समुपचीर्यमाने तं तदन्तिधाय तेषु स्वस्था-20 नमागतेषु पिद्केन तत्रानीते पदे सर्वथा तत्रासम्भावनया कुन्ताग्रेण भेद्यमानेऽपि तिस्सिस्तमनासाच व्यावृत्ते राजसैन्ये, द्वितीयेऽहिन क्षेत्राधिकृतैस्ततः स्थानादुद्धृतः पुरतः कापि प्रातरान्तर्व-जन् कापि तरुच्छायायां विश्वान्तः सन्, विलान्मूपकं मुखेन रूप्यनाणकमाकर्षन्तं निभृततया विलोक्ष्य, यावदेकिविश्वसंख्यानि हृष्ट्या पुनस्तेभ्य एकं गृहीत्वा तस्मिन् विलं प्रविष्टे । स तच्छोक-25 व्याकुलितमानसिश्चरं परितप्य पुरतो वजन, कयापीभ्यवध्वा श्वगुरगृहात्पितृगृहं वजन्त्या, पिष्टे पाथ्येयाभावाद्दिनत्रयं क्षुत्क्षामकुक्षिन्नां त्रात्त्वत्वात्सल्यात्कर्पूरपरिमल्यालिकरम्बण सुहितीचके।

१२८) तदनु स विविधानि देशान्तराणि परिभ्रमन् स्तम्भतीर्थे महं० श्रीउदयनपार्श्वे शम्बलं याचितुमागतः। तं पौषधशालास्थितंमाकण्ये तत्रागते तस्मिन्नुदयनेन पृष्टः श्रीहेमचन्द्राचार्यः

<sup>1</sup> P कुमारभूपालचरित्रं। 2 P श्रीभीमे । 3 AD 'प्रति' नास्ति । 4 D चउलादेवी । 5 AD पत्तने । 6 B नास्ति । 7 D नास्ति । 8 P निशम्य । 9 B तहूतान्त । 10 P 'तृतीये वर्षे' स्थाने 'कृती' । 11 P अवकुस्त । 12 BP 'अमण' नास्ति । 13 BP श्रीमदनादिभूपतेः अशठो मठे । 14 B मन्यमानः । 15 D पाके । 16 D नास्त्येत-एपदं । 17 AD क्षेत्ररक्षकेः । 18 B कियमाणे । 19 B समुश्रीय । 20 BP स्थानभाजिषु । 21 D निभृतया दशा । 22 AD नास्ति । 23 BP विविधान् देशान् । 24 BP ० अम्य । 25 AD शालायामागत ।

प्राह्-'लोकोत्तराण्यस्याङ्गलेक्षणानि । सार्वभौमोऽयं नृपतिर्भावी'ति' । आजन्म दरिद्रोपद्वततया तां वाचं यथार्थाममन्यमानेन तेन क्षित्रयेणासम्भाव्यमेतिदिति विज्ञप्ते, 'सं०११९ वर्षे कार्त्तिक-विद (BP सुदि) २ रवौ हस्तनक्षत्रे यदि भवतः पद्दाभिषेको न भवति तदाऽतः परं निमित्ता-वलोकनसंन्यासः' इति पत्रक्रमालिख्येकं मित्रणेऽपरं तस्मै समार्पयत् । अथ स क्षित्रयस्तत्क- ठलाको शलचमत्कृतमानसः 'यद्यदः सत्यं तदा भवानेव नृपतिः, अहं तु त्वचरणरेणुः' इति प्रतिश्रवं श्रावयन् 'किं नो नरकान्तराज्यलिप्सया भवतु, कृतज्ञेन भवता वाक्यमिदमविस्मरता जिनशासनभक्तेन सत्तमेव भाव्यमि'ति तदनुशास्ति शिरःशेखरीकृत्यापृच्छय च मित्रणा सह गृहं प्राप्तः । स्नानपानाशनादिभिः सत्कृतः यथायाचितं पाथेयं समर्प्य प्रस्थापितो मालवकदेशं गतः । कुडङ्गेश्वरप्रासादे प्रशस्तिपदिकायाम्-

10 १७७. पुष्णे वाससहस्से सयम्मि वरिसाण नवनवइअअहिए। होही क्रुमरनरिन्दो तह विक्कमराय! सारिच्छो।।
इमां गाथामालोक्य विस्मयापन्नमानसो गूर्जरनाथं सिद्धाधिपं परलोकगतमवगम्य ततः प्रलाष्टृत्तो विलीनशम्बलस्तसिन्नपिं नगरे कस्यापि विपणिनो विपणोऽशानानन्तरं <sup>†</sup> तमेव बन्दीचकार।
स तु व्याकुलतयाऽऽऋन्दिन्मिलिते नगरलोके द्वयोरिप निधनं निश्चिल मम कृतकमूर्च्छा भवानपनयतु इल्यमिहितस्तेन मितवैभवेन प्रत्युजीवितमन्यस्तत्तथा कृत्वा तस्सादुपायाद् व्यपेतोऽ15 पायः श्रीमदणहिल्लपुरमुपेल्य निश्चि कान्दिवकापणे धनाभावाद्धक्ततदशनो भगिनीपते राजकुलश्रीकान्हडदेवस्य सदनमासाच राजमन्दिरादागतेन तेन पुरस्कृत्यान्तर्नीतः। सङ्गोजनादिभिः सहितीभृतः सष्वाप।

१२९) प्रातस्तेन भावुकेन खसैन्यं सन्नह्य नृपसौधमानीयाऽभिषेकपरीक्षानिमित्तं प्रथममेकः कुमारः पट्टे निवेशितः। तमुत्तरीयाञ्चलानप्यनावृण्वन्तमालोक्य तद्परो निवेशितः। ततस्तं यो20 जितकरसम्पुटं वीक्ष्य तिसान्नप्यप्रमाणीकृते श्रीकान्हडदेवानुज्ञातः कुमारपालः संवृतवसन ऊर्द्धः
पवनं गृह्णन् सिंहासने उपविश्य कृपाणं पाणिना कम्पयन् पुरोधसा कृतमङ्गलः पञ्चाशद्वर्षदेश्यः
सनिखाननिखनं श्रीमता कान्हडदेवेन पञ्चाङ्गचुम्बितभूतलं नमोऽकारि।

१३०) स प्रौढतया देशान्तरपरिश्रमणनैपुण्येन राज्यशास्ति खयं कुर्वन् राजवृद्धानामरोचमानस्तैः सम्भूय व्यापादियतुं व्यवसितः। सान्धकारगोपुरेषु न्यस्तेषु धातकेषु प्राक्तनशुभक25 मणा प्रेरितेन केनाप्यासेन ज्ञापितवृत्तान्तस्तं प्रवेशं विहाय द्वारान्तरेण वर्षं प्रविद्य तानि
प्रधानान्यन्तकपुरीं प्राहिणोत्। स भावुकमण्डलेश्वरः शालकसम्बन्धाद्राज्यस्थापनाचार्यत्वाच

†राज्ञो दुरवस्थाममाणि जल्पति । पश्चाद्राज्ञोक्तं—'हे भावुक! राजपाटिकायां सर्वावसरे च
प्राक्तनदुरवस्थाममनमे न भाषणीयं त्वया । अतः परमेवंविधं सभासमक्षं नो वाच्यं विजने तु
यद्दच्छया वाच्यमि'ति राज्ञोवरुद्ध उत्कटतयाऽवज्ञावशाच 'रे अनात्मज्ञ! इदानीमेव पदी

<sup>1</sup> AD लोकोत्तराणि तदङ्गलक्षणानि वीक्ष्य । 2 AD भावीत्यादिदेश । 3 D सन्दिग्धतया मन्य । 4 BP विज्ञहाः । 5 D अस्मिन्नगरे ।  $\dagger$  एतदन्तर्गतः पाठः D पुस्तके मूले नोपलभ्यते, पृष्ठाधोभागे पाठान्तरेण संगृहीतो विद्यते; परमस्मदीयेषु सर्वेष्वादर्शेषु मूल एवैष पाठः समुपलभ्यते । 6 P निष्यानं निष्याय । 7 Da तस्मादपायात्पलायमानः । 8 AD राजश्री । 9 AD सीधे सह नीत्वा । 10 P प्रदेशं; B देशं । 11 P ष ।  $\dagger$  एतदन्तर्गतपाठस्थाने P आदर्शे 'राजपाटिकायां सर्वावसरे ष प्राक्तदुरवस्थामर्मभाषणेन उपांधुदेशे त्वया' एतादशः पाठः ।

. 5

त्यजसी'ति भाषमाणो मर्तुकाम औषधमिव तद्वचः पथ्यमपि न जग्राह । रूपस्तदाकारसंवरणे-नाऽपन्हवं विधायाऽपरिस्मिन्दिवसे रूपसङ्केतितैर्महैस्तदङ्गभङ्गं कृत्वा नेत्रयुगं समुद्धृत्य च तं तदावासे प्रस्थापयामास ।

> १७८. आदौ मयैवायमदीपि नृनं न तद्दहेन्मामवहेलितोऽपि । इति भ्रमादङ्गलिपर्वणापि स्पृत्रयेत नो दीप इवावनीपः ॥

इति विमृशक्तिः समन्ततः सामन्तैर्भयभ्रान्तचित्तैस्ततः प्रभृति स नृपतिः प्रतिपदं सिषेवे ।

- १३१) तेन राज्ञा पूर्वोपकारकर्त्तुः श्रीमदुदयनस्याङ्गजः श्रीवारभटदेवनामा महामात्यश्चक्रे । आलिगनामा ज्यायान्त्रधानः, महं० उदयनदेवश्च'।
- १३२) चाहडनामा कुमारः श्रीसिद्धराजप्रतिपन्नपुत्रः श्रीकुमारपालदेवस्याज्ञामवमन्यमानः सपादलक्षीयभूपतेः पत्तिभावं बभार । तेन श्रीकुमारपालभूपालेन सह विग्रहं चिकीर्षुणा 10 तत्रलं सकलमपि सामन्तलोकं लश्चोपचारदानादिना सायत्तीकृत्य दुर्वारस्कन्धावारोपतं सपादलक्षक्षोणीपतिं सहादाय देशसीमान्तमागतः । अथ चौलुक्यचऋवर्त्तीं अभ्यमित्रीणतया स्कन्धावारसमीपं निजं चमूसमूहं निवेशयामास । निर्णीते समरवासरे निष्कण्टके कियमाणे सीमनि सज्जीकियमाणायां चतुरङ्गसेनायां चउलिगनामा पदृहस्तिनो हस्तिपकः कस्मिन्नप्या-गसिं नृपेणाकुर्यमाणः क्रोधादङ्करां तत्याजं। अथ सामलनामाऽमात्रगुणपात्रं महामात्रो 15 दक्ल वसदानपूर्वकं तत्पदे नियोजितः सन् राज्ञा, स कलहपश्चानननामानमनेकपं प्रक्षरितं कृत्वा तद्वपरि नृपासनं निवेद्य तत्र षट्त्रिंदादायुधानि नियोजयन्सकलकलाकलापसम्पूर्णः " कलापके चरणौ नियोज्य स्वयमारूढवान्। तदासनस्यचौलुक्यभूपालोऽपि सङ्घामाधिकतपुरू-वैक्त्थापनिकां कार्यमाणेषु सामन्तेषु "चाहडकुमारभेदादाज्ञाभङ्गकारिषु-इति सैन्यविष्ठव-माकलय्य तं निषादिनैमादिदेशैं। सम्मुखसेनायां सपादलक्षक्षितिपतिमेनङ्गज्ञ श्रेसङ्केतादुप-20 लक्ष्य विघटिते कटकबन्धे मयैवैकाकिना योद्धव्यमिति निर्णीय तेनाधोरणेन स्वं सिन्ध्रं तत्स-निधी नेतुमादिशन्नपि तमपि तथाऽकुर्वाणं विलोक्य 'कथं" त्वमपि विघटितोऽसी'त्यादिशंस्तेन विज्ञपर्यांचके-'खामिन्! कलहपश्चाननो हस्ती सामलनामा हस्तिपकश्च द्वयं युगान्तेऽपि न विघटते, परं परिसन्क्रिन्भिक्रम्भे चाहडनामाकुमारस्तारध्वनिरधिरूढोऽस्ति यस्य हक्क्या हस्तिनोऽपि भज्यन्ते।' अर्तं उत्तरीयाञ्चलयुगेष्ठेर्नं सिन्धुरश्रवणौं पिधाय स निजं गजं प्रतिगजेन संमं '' संघ-25 दृयामास । अथ चाहडः पूर्वमात्मसात्कृतं चडलिगनामानमारोहकं जानन् कृपाणिकापाणिः श्री-कुमारपालविनाशाशया, निजगजात्कलहपञ्चाननकुम्भे पदं ददानः तेन यन्ना पश्चात्कृते गजे स भूमीपतितस्तलवर्गीयपदातिभिरधारि । तद्नु चौलुक्यभूपतिना श्रीमदानाकनामा सपादलक्ष-नृपः" 'शस्त्रसज्जो भवे'त्यभिहितस्तन्मुखकमलं प्रति औचित्याच्छिलीमुखं व्यापारयन 'प्रधानः क्षत्रियोसी'ति सोपहासश्चायया तं वश्चयित्वा नाराचेन निर्भिय क्रम्भीन्द्रक्रम्भे पात्रियत्वा ३०

<sup>1</sup> P अपन्हुल । 2 P नयन्युगलं । 3 D ततः । 4 A उदयनदेवस्य पुत्र (D पुत्रो ) चाहड । 5 P क्षितिपतेः । 6 D दानैः । 7 BP केनापि आगसा नृपतिना । 8 BP उज्झांचकार । 9 D पुष्कल । 10 BP अपिपूर्ण । 11 B वाहड । 12 BP सादिनं । 13 D अभिदेश पुरो गन्तुं । 14 D अञ्ज्ञचामर । 15 D नास्ति । 16 D हस्युक्तः । 17 BP अयुगलं । 18 BP अथवणयोरिक्षरोप्य । 19 AD नास्ति । 20 BP 'नृपतिः' हस्येव ।

जितं जितमिति ब्रुवाणः ख्रयं पोतं भ्रमयांचकार । इति सर्वेषां सामन्तानां सर्वानिष तुरङ्गमान् स वपतिराक्रम्य जग्राह ।

#### ॥ इति चाहडकुमारप्रवन्धः॥

- १३३) तदनु चौलुक्यराज्ञा कृतज्ञचक्रवर्तिना आलिगकुलालाय सप्तशातीग्राममिता विचित्रा वित्रकृटपिटका ददे। ते तु निजान्वयेन लज्जमाना अद्यापि सगरा इत्युच्यन्ते। यैश्च छिन्नक-ण्टकान्तरे प्रक्षिप्य क्षितिपो रक्षितस्तेऽङ्गरक्षकपदे प्रतिष्ठिताः।
- १३४) अथं सोलाकनामा गन्धवींऽवसरे गीतकलया परितोषिताद्राज्ञः प्रसादे षोडशाधिकं द्रम्माणां शतं प्राप्य, तैः सुखभिक्षकां विसाध्य तया बालकांस्तर्पयन् कुपितेन राज्ञा निर्वास्तिनः । निर्ता विदेशं गतस्तत्रत्यभूपतेगीतकलया अतुलया रिञ्जतात्प्रसादपाप्तं गजयुगलमानी10 योपायनीकुर्वन् चौलुक्यभूपालेन सम्मानितः ।
- १३५) कदाचित्कोऽपि वैदेशिकगन्धवों 'मुषितोऽस्मि मुषितोऽस्मी'ति तारं वुम्बारावं कुर्वाणः, 'केन मुषितोऽसी'ति राज्ञाभिहितो 'ममातुलया गीतकलया 'समीपागतेन, मया कोतुकाद्गलन्य-स्तकनकशृङ्खलेन' त्रस्यता सृगण' इति विज्ञपयामास। तद्नु भूपतिना समादिष्टः सोलाभिधानो गन्धवराडऽटवीमटन् स्कीतगीताकृष्टिविद्यया कनकशृङ्खलाङ्कितगलं सृगं नगरान्तः समानीय १६तस्य भूपतेर्दर्शयामास।
- १३६) अथ तत्कलाकौदालचमत्कृतमानसः प्रभः श्रीहेमाचायों गीनकलाया अवधिं पप्रच्छ। स तु शुष्कदारुणः पल्लवपरोहमविधं विज्ञसवान्। 'निर्हि तत्कौतुकं दर्शये'त्यादिष्टः, अर्बुदाद्गिरे-विरहकनामानं वृक्षमाक्षेपादानाय्य तच्छुष्कद्याखाखण्डं राजाङ्गणे कुमारमृत्तिकया कृप्तालवाले निवेदयो निजया नवगीतगीतंकलया सद्यः प्रोह्यसत्पह्नवं तं निवेदयन्, सन्तपतीन् भद्यारकश्री-20हेमचन्द्रसरीन् परितोषयामास ।

#### ॥ इति "वडकारसोलाकप्रबन्धः॥

- १३७) अथ कदाचित्सर्वावस्रस्थितश्चौलुक्यचक्रवर्ती कोङ्कुणदेशीयमिल्लकार्जुनाभिधानराज्ञो मागधेन "राजिपतामह" इति विरुद्धमभिधीयमानमाकण्यं तदसहिष्णुतया सभां निभालयन्नुप-चित्तविद्दा मिन्निणा "ऽम्बडेन योजितकरसम्पुटं दर्शयता चमत्कृतः, सभाविसर्जनानन्तरमञ्जलि25 बन्धस्य कारणं एच्छन्नेवमवादीत्"—'यदस्यां सभायां स कोऽपि सुभटो" विद्यते यं प्रस्थाप्य मिथ्याभिमानिनं चतुरङ्गनृपवन्नुपाभासं मिल्लकार्जुनं विनाशयामः—इत्याशयविद्दा मया त्वदा-देशक्षमेण चाञ्जलिबन्धश्चक्ते" इति तद्वैविज्ञितिसमनन्तरमेव तं नृपं प्रति प्रयाणाय दलनायकी"-कृत्य पश्चाङ्गप्रसादं दत्त्वा समस्तसामन्तैः समं विससर्ज । स चानवच्छिन्नैः प्रयाणेः कुङ्कुणदेश-मिध्यम्यः दुर्वारवारिपूरां कलविणिनान्नीं सरितमुत्तरन् परिसन्कृष्ठे आवासेषु दीयमानेषु तं
  - 1 BP De तस्य चीलुक्यराज्ञः पट्टाभिषेकानन्तरं स सीलाकनामा । 2 D नाम्ति । 3 D तेन । 4 D नास्ति ।  $\dagger$  एत-दन्तर्गतपाठस्थाने P प्रती एनाद्द्यः पाठः-'तिक्वभैत्सेनया बिदेशे गतः सकरेणुं करेणुं सकल्या रिज्ञतात्त्रत्यभूपतेर्लब्ध्या समानीय०।' 5 B आदर्शे एवेदं पदं विचते । 6 P सांराविणं । 9-9 BP सामीप्यमुपेयुपा कीतुकार्पितगलश्रंखलेन । 7 BP गलखेल्लकनकश्रंखले । 8 P तत्कीशलं । 9 AD शाखायाः काष्टं । 10 BP अमृत्तिकाङ्कृता०, B अमृत्तिकाक्षिता० । 11 P विन्यस्य । 12 D द्वितीयः 'गीत' शब्दो नाम्ति । 13 B हेमाचार्यान् ; P हेमचन्द्राचार्यान् । 14 P वहकारः D अच्छद्द्वारः । 15 P नृपातः । 16 P नाितः । 17 D एनमुचे ; P एवं तेन प्रोचे । 18 P नाितः 'सुभटः' । 19 P बन्धोऽकारि । 20 'तद्' नाितः  $\Lambda$ D । 21 D दलमेकीकृत्य । 22 P आसाद्य ।

संग्रामसज्जं विमृश्य स मिष्ठकार्जुननृपतिः प्रहरंस्तत्सैन्यं त्रासयामास । अथ तेन पराजितः स सेनापतिः कृष्णवदनः कृष्णवसनः कृष्णच्छत्रालङ्कतमौलिः कृष्णगुरूदरे निवसन्, चौलुक्यभू-मुजा विलोक्य 'कस्यासौ सेनानिवेदाः ?' इत्यादिष्टे 'कुङ्कणात्मत्यावृत्तस्य पराजितस्याम्बडसेना-पतेः सेनानिवेशोऽयमि'ति विज्ञप्ते, तस्य 'त्रपया चमत्कृतचित्तः प्रसन्नया' दृशा तं सम्भावयं -स्तदपरैर्बलवद्भिः सामन्तैः समं मिल्लकार्जुनं जेतुं पुनः प्रहितः । [ 'स तु कौङ्कणदेशं प्राप्य ] तां 5 नदीमासाच पद्याबन्धे विरचिते तेनैव पथा यथानुक्रमं सैन्यमुत्तार्य सावधानष्ट्रत्याऽसमसमरा-रम्भे हस्तिस्कन्धाधिरूढं वीरवृत्त्या मिल्लकार्जनमेव निश्चलीकुर्वन् स आम्बडः सुभटो दन्तिंद-न्तमुदालसोपानेन कुम्भिकुम्भस्थलमधिरुह्य माचदुद्दामरणरसः 'प्रथमं प्रहर, इष्टदैवतं वा सार' इत्युचरन् धारालकरांलकरवालप्रहारान्मिल्लकार्जनं पृथ्वीतले पातयन् सामन्तेषु तन्नगरलुण्ठन-ब्यापृतेषु केसरिकिशोरः करिणमिव लीलयैव जघान । तन्मस्तकं खर्णेन वष्टियत्वा तिसन्देशे 10 चौलुक्यचक्रवर्त्तिन आज्ञां दापयन् श्रीमदणहिल्लपुरं प्राप्य सभानिषण्णेषु द्वासप्ततिसामन्तेषु खामिनः श्रीकमारपालनृपतेश्वरणी निच्छरःकमलेन पूजयामास् । तथा वस्तु ४ शुङ्कारकोडी-साडी १, माणिकउ पछे[व]डउ २, पापखउ हारु ३, संयोगसिद्धि सिप्रा ४; तथा हेमकुम्भा ३२, मृडा ६ मौक्तिकानां, सेडउ चतुर्दन्तहस्ति १, पात्राणां १२०, कोडीसार्द्ध १४ द्रव्यस्य दण्डः । एतैर्वस्तुभिश्च सह। तदवदातप्रीतेन राज्ञा श्रीमुखेन श्रीमदाम्बडाभिधानमहामण्डलेश्वरस्य 15 "राजिपतामह" इति विरुदं ददे।

#### ॥ इति आम्बडप्रबन्धः॥

१३८) अथ कदाचिदणहिल्लपुरे भद्दारक''श्रीहेमचन्द्रस्रयो दत्तवतायाः पाहिणिनाक्याः स्वमातुः परलोकावसरे कोटिनमस्कारपुण्ये दत्ते व्यापत्तेरतु तत्संस्कारमहोत्सवे क्रियमाणे त्रिपु- द्वधर्मस्थानसंनिधौ तत्तपिविभिः सहजमात्सर्याद्विमानभङ्गापमाने सृत्रिते सित'' तदृत्तरिकयां 20 निर्माय तेनैव मन्युना मालवकसंस्थितस्य क्रुमारपालभूपालस्य' स्कन्धावारमलंचक्रः।

१७९. आपणपइं प्रश्च होईयंई कह प्रश्च कीजइ हिर्थि। काजु" करेवा" माणुसह त्रीजउ" मागु न अस्थि"।। इति वचस्तत्त्वं" विस्टशन्तः श्रीमदुदयनमन्त्रिणा रूपतेर्निवेदितागमनाः कृतज्ञमौलिमणिना" रूपेण" परोपरोघात्सीधमानीताः। तद्राज्यप्राप्तिनिमित्तज्ञानं स्मारयन्नृपः 'भवद्भिः सदैव देवता-र्थनावसरेऽभ्युपेतव्यमि'त्युपरोधयन्-

१८०. भुझीमहि वयं भैंश्यं जीणं वासो वसीमहि । शयीमहि महीपृष्ठे कुर्वीमहि किमीश्वरेः ॥ इति सुरिभिरिभहिते नृपः-

१८१. \*एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एका भार्या सुन्दरी वा दरी वा?'। एकं शास्त्रं वेदमध्यात्मकं वा एको देवः केशवी वा जिनी वा ॥

<sup>1</sup> P नास्ति । 2 P तदीयापत्रपया । 3 BP प्रसादललितया । 4 P संभाज्य । 5 BP नास्ति कोष्ठकगतं वाक्यम् । 6 D नास्तीदं पदम् । 7 B वृष्वन् । 8 AD नास्ति 'दिन्त' । 9 'कराल' नास्ति BP । 10 P सुवर्णेन । † एतदन्तर्गतपा- कस्थाने AD 'कौष्ठणदेशीयनृपमिक्षकार्जुनिश्त्रसा समं ववन्दे' पृतादशः पाटः । 11 AD 'नास्ति तथा वस्तु ४' । § एतद्भे ABD आदर्शेषु 'श्रीआम्बडेनैतैर्वस्तुमिः सह तन्छिरःकमलेन प्जयामास (D पुपूजे राजा)' इयं पंकिः । 12 D नास्त्येतत्पदं । 13 D नास्ति । 14 AD नृपतेः । 15 D होइश्रं । 16 AD हाथि । 17 AD कज्जः B काज । 18 D करिवा । 19 ABD बीजउ । 20 A आथि । 21 AD वचनं तथ्यं । 22 ABD °मणितया । 23 नास्ति D । 24 ABP वरं । \*BP अस्य पद्यस्य प्रक प्वाद्यः पादो क्रम्यते । 25 A 'एका भार्या वंशजाता प्रिया वा' एतादशः पादः ।

इति महाकविप्रणीतत्वात्परलोकसमारचनाय भवद्भिः सह मैत्र्यमभिलवामी'ति व्याहरन्, अप्रतिषिद्धमनुमतमिति तस्य महर्षेः परीक्षितचित्तवृत्तिः श्रीमुखेन स दृपः स्वलनाकारिणां वित्रिणां सर्वदृयकं' ददौ।

१३९) अथ तत्र गतायाते सञ्जायमाने सूरेर्गुणग्रामस्तवं कुर्वत्युर्वीपतौ पुरोधा विरोधादा-

5 लिगः । प्राह-

१८२. विश्वामित्रपराश्वरप्रभृतयो येऽन्येऽम्बुपत्राशिनस्तेऽपि स्तीमुखपङ्कजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः । आहारं सघृतं पयोद्धियुतं भुञ्जन्ति ये मानवास्तेषामिन्द्रियनिग्रहः कथमहो दम्भः समालोक्यताम् ॥ इति तद्वचनानन्तरं हेमचन्द्रः प्राह्रं-

१८३. सिंहो बली द्विरदश्करमांसभोजी संवत्सरेण रतमेति किलैकवेलम् । पारापतः खरशिलाकणभोजनोऽपि कामी भवत्यनुदिनं वद कोऽत्र हेतुः ॥

तन्मुखमुद्राकारिणि प्रत्युत्तरेऽभिहिते सति, 'नृपप्रस्थक्षं केनापि मत्सरिणैते सिताम्बराः सूर्य-मपि न मन्यन्ते इत्यभिहिते-

१८४. अधाम धामधामार्कं वयमेव हृदिं स्थितम् । यस्यास्तव्यसने जाते त्यजामो भोजनं यतः ॥

इति प्रामाण्यनैपुण्याद्वयमेव सूर्यभक्ताः नैते तत्त्वतः। इति तन्मुखबन्धे जाते कदाचिद्देवता15 वसरक्षणे सौधमागते मोहान्धकारिधकारचन्द्रे श्रीहेमचन्द्रे यशश्चन्द्रगणिना रजोहरणेनासनपर्टं प्रमार्ज्य कम्बले तत्र निहिते, अज्ञाततत्त्वतया किमेतदिति नृपेण पृष्टः प्राह—'कदाचिदिह कोऽपि जन्तुर्भवित तदाबाधापरिहारायाऽसौ प्रयत्नः।' 'यदा प्रत्यक्षतया जन्तुर्निरीक्ष्यते तदैवेदं युज्यते नापरथा, वृथाप्रयासहेतुत्वादि ति युक्तियुक्तां नृपोक्तिमाकण्यं तैः सूरिभिरिभद्धे—'भवतां गेज-तुरगाद्या चम्दः किं प्रतिनृपतिरिपायुपस्थिते कियते उत पूर्वमेव? यथायं राजव्यवहारस्तथा धर्म20 व्यवहारोऽपी'ति तद्भुणरिक्षतहृद्धा पूर्वप्रतिपन्ने राज्ये दीयमाने सर्वशास्त्रविरोधहेतुत्वात्; यदाह—

१८५. राजप्रतिग्रहदम्धानां ब्राह्मणानां युधिष्टिर!। दम्धानामिव बीजानां पुनर्जन्म न विद्यते ॥

इदं पुराणोक्तम् । तथा च जैनागमः-

सिन्धी गिहिमत्ते य रायपिण्डे किमिच्छए।

इति [प्रभूक्तं श्रुत्वा' ] तत्सम्बोधीचमत्कृतचित्तः श्रीपत्तनं प्राप' ।

25 १४०) भूपोऽन्यदा मुनिं पप्रच्छ 'कयापि युक्तयाऽस्माकमपि यदाःप्रसरः कल्पान्तस्थाची भवति ?' इति तदीयां गिरं श्रुत्वा 'विक्रमार्क इव विश्वस्यानृण्यकरणात्, यद्वा श्रीसोमेश्वरस्य काष्टमयं प्रासादं चारिधिशीकरिनकरैरासन्नामभःशीर्णप्रायं युगान्तस्थायिकीर्क्तये समुद्धरे'ति चन्द्रातपनिभया श्रीहेमचन्द्रगिरोह्णसन्मुदामभोधिर्न्टपस्तमेव महार्षे पितरं गुरुं दैवतं मन्यमानो विजातीनितरिद्वजान् निन्दन्, ततः प्रासादोद्धाराय तद्व दैवज्ञनिवेदितसुलग्नस्तत्र पश्चकुलं ३० प्रस्थाप्य प्रासादप्रारम्भमचीकरत्।

 $<sup>1\</sup> D$  अथाप्र• ।  $2\ D$  सर्वसमयकं ।  $3\ D$  •आमिगः ।  $4\ P$  विहाय नास्त्यन्यप्रेदं ।  $5\ P$  क्षितिपति• ।  $6\ Dc$  भजन्ते ।  $7\ P$  •धामेव ।  $8\ P$  सदा हृदि ।  $9\ D$  ज्ञाते ।  $10\ D$  नैते तन्मुखबाधे ।  $11\ P$  विहाय नान्यप्रेदं पदं ।  $12\ BP$  वितीर्थमाणे ।  $13\ P$  विनानान्यप्र ।  $14\ P$  सन्तोपात् ।  $15\ P$  प्राप्तः ।  $16\ BP$  इमापितः पप्रच्छ ।  $17\ BP$  वारां-राशि• ।  $18\ BP$  उद्देलसम्मदाम्भोधिः ।  $19\ D$  विजानाति निरन्तरं द्विजान् ।

१४१) अन्यदा श्रीहेमचन्द्रस्य लोकोत्तरैर्गुणैः परिहृतहृदयो नृपो मस्त्रिश्रीउदयनमिति पप्रच्छ-''यदीदृशं पुरुषरत्नं कस्मिन् समस्तवंशावतंसे वंशे समस्तपुण्यप्रवेशे देशे निःशेषगुणाकरे नगरे व' समुत्पन्नम् ?' इति चपादेशाद्नु स मन्त्री जनमप्रभृति तचरित्रं पवित्रमित्थमाह-'अर्द्धाष्ट-मनामनि देशे धुन्धुकाभिधाने 'नगरे श्रीमन्मोढवंशे चाचिगनामा व्यवहारी सतीजनमति हिका जिनशासनशासनंदेवीव तत्सधर्मचारिणी शरीरिणीव श्रीः पाहिणीनाम्नी चामुण्डागोत्रजाया 5 आर्याक्षरेणाङ्कितनामा तयोः पुत्रश्चाङ्गदेवोऽभूत् । स चाष्टवर्षदेश्यः श्रीपत्तनात्तीर्थयात्रामस्थितेषु श्रीदेवचन्द्राचार्येषु धुन्धुक्कते श्रीमोढवसहिकायां देवनमस्करणाय प्राप्तेषु, सिंहासनस्थिततदीयनि-षयाया उपरि सवयोभिः शिश्यभिः समं रममाणः सहसा निषसाद। तदङ्गप्रव्यङ्गानां जगद्विलक्ष-णानि लक्षणानि प्रेक्ष्यं-अयं यदि क्षत्रियकुछे जातस्तदा सार्वभौमचऋवर्ती, यदि वणिग्-विप्रकुछे जातस्तदा महामात्यः. चेहर्शनं प्रतिपद्यते तदा युगप्रधान इव कलिकालेऽपि कृतयुगमवतार्यति-10 सं आचार्य इति विचार्य तन्नगरवास्तव्यैव्यवहारिभिः समं तिहिष्सया चाचिगौकः पाप्य तिसं-श्चाचिमे ग्रामान्तरभाजि तत्पद्वया विवेकिन्या खागतादिभिः परितोषितः 'श्रीसर्श्वस्त्वत्पुत्रं याचितुमिहागत' इति व्याहरर्ने, अथ सा हर्षाश्रृणि मुश्रती खं रत्नगर्भ मन्यमाना, श्रीसङ्घस्तीर्थ-कृतां मान्यः, स मत्सूनुं याचते इति हर्षास्पद्ऽपि विषादः। यतः-एतस्यं पिता नितान्तमिथ्या-दृष्टिः। तादृशोऽपि सम्प्रति ग्रामे नास्ति। अथ तैर्व्यवहारिभिर्रत्वया दीयतामित्युक्ते" खदोषो-15 त्तारणाय मात्रा दाक्षिण्यादमात्रगुणपात्रं पुत्रस्तेभ्यो गुरुभ्यो ददे । तदनन्तरं तया श्रीदेवचन्द्र-सरिरिति तदीयमभिधानमबोधि"। तैर्गुरुभिः सं दीद्यः 'दिष्यो भविष्यसी?'ति पृष्टः, ओमित्य-बरन प्रतिनिवृत्तेस्तैः समं कर्णावत्यामाजगामं। स उदयनमन्निगृहे तत्स्तैः समं बालधारकैः पाल्यमानो यावदास्ते तावता" ग्रामान्तरादागतश्चाचिगस्तं वृत्तान्तं परिज्ञाय पुत्रदर्शनाविधसं-न्यस्तसमस्ताहारस्तेषां गुरूणां नाम मत्वा कर्णावतीं प्राप्तः। तद्वसतौ समागत्य क्रपितः पिता 20 ईषत्तान् प्रणनार्मं । गुरुभिः सुतानुसारेणोपलक्ष्य विचक्षणतया विविधाभिरावर्जनाभिरावर्ज्यं," तत्रानीतेनोदयनमन्त्रिणा धर्मबन्धुबुद्ध्या निजमन्दिरे नीत्वा ज्यायःसहोदरभक्तया भोजयांचके। तदनु चाङ्गदेवं सुतं तदुत्सङ्गे निवेदय पश्चाङ्गप्रसादसहितं दुक्लत्रयं प्रत्यक्षं लक्षत्रयं चोपनीय समक्तिकमावर्जितः। तं प्रति चाचिगः प्राह-'क्षत्रियस्य मृत्ये अशीत्यधिकसहस्रम्', तरगस्य मूल्ये पत्राशद्धिकानि सप्तदश्शानानि, अिकश्चित्करस्यापि वणिजो मूल्ये नवनवतिकलभाः 25 एतावता नवनवतिलक्षा भवन्ति । त्वं तु लक्षत्रयं समर्पयन्नौदार्यच्छद्मना कार्पण्यं पादुःकुरुषे । मदीयः "सुतस्तावदनध्यों भवदीया च भक्तिरनध्यतमा, तदस्य" मूल्ये सा भक्तिरेवास्तु," शिव-निर्माल्यमिवास्पृश्यो मे द्रव्यंसश्रयः'। इत्थं चाचिगे" सुतस्य खरूपमभिदधाने प्रमोदपूरित-

<sup>1</sup> P अपहतः । † एतदन्तर्गतपाठस्थाने D पुस्तके 'एतादशं पुरुपरलं समस्तवंशावतंसे देशे च समस्तगुणाकरे नगरे च किस-स्तमुत्पकं' ईदशः पाठः । 2 AD धुन्धुक्तगरे । 3 D द्वितीयः 'शासन' शब्दो नान्ति । 4 BP लक्ष्मीः । 5 AD अगेनश-योगाद्याः । 6 BP समजित । 7 BP वीक्ष्य । 8 BP तुर्ययुगेऽपि । 9 P ते आचार्याः । 10 D तक्षगरव्यवः । 11 BP चाचिगगृहं । 12 D श्रीमन्तः । 13 B उच्चरन् ; P व्याहते; D व्याहरन्तो । 14 AD नान्ति । 15 BP एत-रियता । 16 BP स्वजनैः । 17 BP अभिहिते । 18 BP 'दाक्षिण्यात्' नान्ति । 19 A अववोधि । 20 BP सोऽपि । 21 BP कर्णावतीं मेजे । 22 BP तावत । 23 AB प्रणम्य । 24 D आवर्जितः । 25 BP अधिकः सहसः । 26 D नास्ति । 27 AD मत्सुतः । 28 D तस्य । 29 AD भित्रस्तु । 30 P द्विणः । 31 P चाचिगे एवमिनद्धाने ।

चित्तः स मन्नी अकुण्डोत्कण्डतया तं परिरभ्य साधु साध्वित वदन् पुनः पाह-'मम पुत्रतया समर्पितो योगिमर्कट इव सर्वेषां जनानां नमस्कारं कुर्वन् केवलंमपमानपात्रं भिवता,
गुरूणां दत्तस्तु गुरूपदं प्राप्य बालेन्दुरिव त्रिभुवननमस्करणीयो जायते; अतो यथोचितं विचार्य
ब्याहरे'त्यादिष्टः स 'भवद्विचार एव प्रमाणिम'ति वदन् 'गुरूणां पार्श्वें नीतः। सुतं गुरूभ्योऽग्रिद्यत् । तदनु तस्य प्रवज्याकरणोत्सवश्चाचिगेन चक्रे । अथ कुम्भयोनिरिवाप्रतिमप्रतिभाभिरामतया समस्तवाद्ध्याम्भोधिमुष्टिन्धयोऽभ्यस्तसमस्तविद्यास्थानो हेमचन्द्र इति गुरूदत्तनाम्ना
प्रतीतः सकलसिद्धान्तोपनिषन्निष्ठणणधीः षद्त्रिंशाता सूरिगुणैरलङ्कृततनुर्गुक्भिः सूरिपदेऽभिषिक्तः। इति मन्निणोदयनेनोदितां हेमाचार्यजनमप्रवृत्तिमाकण्यं न्रपो मुमुदेतराम्।

१४२) अथ श्रीसोमनार्थंदेवस्य प्रासादारम्भे खरंशिलानिवेशे सञ्जाते सति पश्चकलप्रहित-10 बद्धीपनीविश्विसकां नृपः श्रीहेमचन्द्रगुरोर्द्शीयन्-'अयं प्रासाद्रपारम्भः कथं निष्प्रत्यूहं प्रमा-णमुमिमधिरोढी ?' इति पृथ्वीपरिवृढेनानुयुक्तः श्रीमान्किञ्चिद्वचितं विचिन्त्य गुरुह्रचिवान्-'यदस्य धर्मकार्यस्यान्तरायपरिहाराय ध्वजारोपं यावदिज्ञह्मह्मसेवा. अथवा मद्यमांसिनयमो द्वयोरेक-तरं किमप्यक्षीकरोतु रूपतिः' इत्यभिहिते" तद्भचनमाकर्ण्यं मयमांसनियममभिलपन्, श्रीनील-कण्ठोपरि उदकं विमुच्य तर्मंभिग्रहं जग्राह। संवत्सरद्वयेन तस्मिन् प्रासादे कलशध्वजाधिरोपं याव-15 न्निष्टते तं नियमं मुमुक्षुर्गुरूननुज्ञापयंस्तैरूचे-'यधनेन निजकीर्त्तनेन सार्द्धमर्द्धचन्द्रचृहं प्रेक्षित्रम-हैंसि, तद्यात्रापर्यन्ते नियममोचनावसरः' इत्यभिधायोत्थिते श्रीहेमचन्द्रमुनीन्द्रे 'तद्भुणैरुन्मील-श्रीलीरागरक्तहृदयस्तमेकमेव संसदि प्रशशंस सः। निर्निमित्तवैरिपरिजनस्तत्तेजःपुश्चमसहिष्णः-१८६. उज्ज्वलगुणमभ्युदितं क्षुद्रो द्रष्टुं न कथमपि क्षमते । दग्ध्वा तनुमपि शलभो दीप्रं दीपार्चिपं हरित ॥ इति न्यायात्पृष्टिमांसाद नदोषमप्यङ्गीकृत्यं तदपवादानवीदीत्-'यदयममन्दच्छन्दानुवृत्तिपरः 20 सेवाधर्मकुशालः केवलं प्रभोरभिमतमेव भाषते । यद्येवं न, तदा प्रातरुपेतः-'श्रीसोमेश्वरया-त्रायां भवान सहागच्छत्-इति गदितः स परतीर्थपरिहाराम्न तत्रागमिष्यतीत्यसन्मतमेव प्रमाणम्।' रूपस्तद्वाक्यमादत्य पातरूपगतं श्रीहेमचन्द्राचार्यं श्रीसोमेश्वरयात्रार्थमत्यर्थमभ्यर्थयत् सूरयः पोचुः-'यद् बुभुक्षितस्य किं निमन्नणम्, उत्कण्ठितस्य किं केकारवश्रवणमिति लोकह्रदेस्तप-स्विनामधिकृततीर्थाधिकाराणां को नाम नृपतंरत्र निर्वन्धः।' इत्थं गुरोरङ्गीकारे 'किं भवचोग्यं 25 सुखासनप्रभृति वाहनादि च लभ्यतामि ?'तीरिते 'वयं चरणचारेणैव सश्चरन्तः पुण्यमुपालभामहे; परं वयमिदानीमापृच्छय मितैर्मितैः प्रयाणकैः श्रीशत्रञ्जयोज्जयन्तादिमहातीर्थानि नमस्कृत्य भवतां श्रीपत्तनप्रवेदो मिलिष्यामः' इत्युदीर्य तत्त्रथैव कृतवन्तः। नृपतेः समग्रसामग्र्या कति-पयैः प्रयाणकैः श्रीपत्तनं प्राप्तस्य श्रीहेमचन्द्रमुनीन्द्रमिलनादतिप्रमुदितस्य सन्मुखागतेन गण्ड० श्रीबृहस्पतिनाऽनुगम्यमानस्य महोत्सवेन पुरं प्रविद्य श्रीसोमेश्वरप्रासादसोपानेष्वाकान्तेषु 30 भूपीठलुठनादनन्तरं चिरतरातुल्यायह्नकानुमानेन गाढमुपगृढे सोमेश्वरलिङ्गे 'एते जिनादपरं दैवतं

<sup>1~</sup>AD श्रीमानुद्यनः । 2~P नाम्ति । 3~ 'केवलं' P नाम्ति । 4~BP श्रिभुवननमस्वतां रुभते । 5~B तद्वु । 6~D गुरुपार्थे । 7~P द्दी । 8~P सोमेश्वरः । 9~D शिखरः । 10~AD वर्द्धपनिकावि । 11~P अधिरोहिति । 12~ एत-त्पदृद्धयस्थाने P 'तच्छुत्वा' इस्पेव । 13~D तं च । 14~D घट्त्रिंशद्गुणेः । 15~BP दीमाचिंरपहर्रात । 16~BP उररी-कृत्य । 17~BP अपवादमेव ।  $^\dagger$  एतद्न्तर्गतपाठस्थाने AD आदर्शे 'श्रीसोमेश्वरयात्रार्थमस्थर्थमभ्यर्थेत । राज्ञा तथाकृते' एतादशः संक्षिप्तः पाउः ।

न नमस्कुर्वन्ती'ति मिध्याद्दग्वचसा भ्रान्तचित्तस्य श्रीहेमचन्द्रं प्रति एवंविधा गीराविरासीत्— 'यदि युज्यते तदैतैमेनोहारिभिरूपहारैः श्रीसोमेश्वरमर्चयन्तु भवतः।' तत्त्रधेति प्रतिपद्य सद्यः' क्षितिपकोशादागतेन कमनीयेनोद्गमनीयेनालङ्कृततनुर्नृपतिनिदेशाच्द्रीवृहस्पतिना दत्तहस्ताव-लम्बः प्रासाददेहलीमधिरुद्य किश्चिद्विचन्त्य प्रकाशं—'अस्मिन्प्रासादे कैलासनिवासी श्रीमहा-देवः साक्षादस्तीति रोमाञ्चकञ्जकितां तनुं विभ्राणो द्विगुणीक्रियतामुपहारः' इत्यादिश्य शिवपु-5 राणोक्तदीक्षाविधिनाऽऽह्वाननावगुण्ठनमुद्रामन्त्रन्यासविसर्जनोपचारादिभिः पञ्चोपचारविधिभिः शिवमभ्यवर्ष तदन्ते—

> १८७. यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया यया तया । वीतदोषकळुषः स चेद्भवानेक एव भगवन्नमोऽस्तु ते ॥

१८८. भववीजाङ्करजनना रागाद्याः क्षयग्रुपागता यस्य । ब्रह्मा वा विष्णुर्वा महेश्वरो वा नमस्तस्म ॥ 10 इत्यादिस्तुतिभिः सक्लँराजलोकान्विते राज्ञि सविस्मयमवलोकमाने दंण्डप्रणामपूर्वं स्तृत्वा श्रीहेमाचार्य उपरते सति, भूपतिः श्रीबृहस्पतिना ज्ञापितपूजाविधिः समधिकवासनया शिवा-र्चानन्तरं धर्मशिलायां तुलापुरूषगजदानादीनि महादानानि दत्त्वां कर्पूरारात्रिकमुत्तार्य समग्र-मपि राजवर्गमपसार्य तद्गर्भगृहान्तः प्रविश्य 'न महादेवसमो देवः, न मम तुल्यो न्पतिः, न अवत्सदक्षो महर्षिरिति भाग्यवैभववद्यादयत्रसिद्धं त्रिकसंयोगे बहद्दर्शनप्रमाणप्रतिष्टासन्दिग्धे 15 देवतत्त्वे मक्तिप्रदं दैवतमसिंस्तीर्थे तथ्यया गिरा निवेदय' इत्यिमहिनः श्रीहेमाचार्यः किश्चि-दिया निध्याय तृषं प्राह-'अलं पुराणदर्शनोक्तिभिः: श्रीसोमेश्वरमेव तव प्रत्यक्षीकरोमि, यथा तन्मखेन मुक्तिमार्गमवैषी'ति तद्वाक्यात्किमेतद्रि' जाघटीतीति विस्मयापन्नमानसे चूपे 'निश्चि-तमत्र तिरोहितं दैवतमस्येव। आवां तु गुरूक्तयुक्तया निश्चलावाराधकौ, तदित्थं द्वन्द्वसिद्धौ सुकरं दैवतप्रादःकरणम्। मया प्रणिधानं कियते "भवता कृष्णागुरुतक्षेपश्च कार्यः"। तदा परिहार्यो यदा 20 त्र्यक्षः प्रत्यक्षीमूय निषेधयति ।' अथोभाभ्यामपि तथा क्रियमाणे धूमधूम्यान्धकारिते गर्भगृहे निर्वाणेषु नक्षत्रमालादीपप्रदीपकेषु " आकस्मिके प्रकादो बादशात्ममहसीव प्रसरति, तृपो नयने सम्भ्रमादुन्मुज्य यावदालोकते तावज्ञलाधारोपरि जात्यजाम्बूनदद्यतिं चर्मचक्षुपां दुरालोकमप्रति-मरूपमसम्भाव्यखरूपं तपखिनमद्राक्षीत्। तं पदाङ्गछात् प्रभृति जटाजूटाविध करतेलेन संस्पृद्य निश्चितदेवतावतारः पञ्चाङ्गचुम्बितावनितलं प्रणिपत्य भक्तया "भूपतिरिति विज्ञपयामास-'जग-25 दीश! भवद्दीनात्कृतार्थे दशी, आदेशप्रसादात्कृतार्थय अवणयुगलमि'ति विज्ञप्य तृष्णीं स्थिते नृपे" मोहनिशादिनमुखात्तनमुखादिति दिव्या गीराविरासीत्-'राजन्! अयं महर्षिः सर्वदेवता-वतारः । अजिह्मपरब्रह्मावलोककरतलकलितमुक्ताफलवत्कालत्रयविज्ञातस्वरूपः । एतद्पदिष्ट एवासन्दिग्धो मुक्तिमार्गः' इत्यादिश्य तिरोभृते भृतपतायुन्मनीभावं भजति भूपतौ, रेचितप्रा-णायामपवनः श्रुथीकृतासनबन्धः श्रीहेमचन्द्रो यीवद् 'राजन्!' इति वाचमुवाच, ताबदिष्टदैवत-३० सङ्केतात्त्यक्तराज्याभिमानः क्षितिधनः" 'जीव! पादोऽवधार्यतामि'ति व्याहृतिपरो" विनयनम्र-

<sup>1~</sup>D नास्ति । 2~P नास्ति 'उद्गमनीयेन ।' 3~P समस्त $\circ$  । 4~P शिवार्चानन्तरं दण्ड $\circ$  । 5~D स नृपः । 6~BP दानानि । 7~BP वितीर्य । 8~AD 'अपि' नास्ति । 9~D अप्र सिद्धे । 10~D 'अपि' स्थाने 'इति' । 11~BP एवं । 12-13~D विना नान्यम्न । 14~D  $\circ$  मालदीपकेषु । 15~D भूमान् । 16~D नास्ति । 17~P  $\circ$  आमलकफल $\circ$  । 18~ABP भजन् भूपतिः । 19 'यावद् राजन्' स्थाने—A 'यावद् राजानम्'; D याजनम् । 20~P विना न । 21~D  $\circ$  परे गुरी ।

मौलिर्यत्कृत्यमादिशेति व्याजहार । अथ तत्रैव चपतेर्यावज्जीवं पिशित-प्रसन्नयोर्नियमं दत्त्वा ततः प्रत्यावृत्तौ क्षमापतीं श्रीमदणहिल्लपुरं प्रापतुः ।

१४३) श्रीजिनवदननिर्गमपावनीभिः शुद्धसिद्धान्तगीभिः प्रतिबुद्धो तृपः प र मा ई त बिरुदं भेजे । तदभ्यर्थितः प्रभुः त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितम्, विंशतिवीतरागस्तुतिभिरुपेतं पवित्रं श्रीयोगशास्त्रं रचयांचकार । प्रभोरादेशाबाज्ञाकारिष्वष्टादशदेशेषु चतुर्दशवत्सरप्रमितां सर्व-भूतेषु मारिं निवारितवान् ।

[१२३] \*सप्तर्षयोऽपि सततं गगने चरन्तो मोक्तं क्षमा नहि मृगीं मृगयोः सकाञात् । जीयादसौ चिरतरं प्रभुहेमसूरिरेकेन येन भ्रवि जीववधो निषिद्धः ॥

[१२४] \*कलाकलापैः स्तुमहद्धं श्रीहेमचन्द्रम् । (१) .....। ररक्ष दक्षः प्रथमः समग्रान् मृगान् यदन्यो मृगमेकमेव ॥

तेषु तेषु च देशेषु चत्वारिंशदिधकानि चतुर्दशशतानि विहाराणां कारयामास । सम्यक्त्वमूलानि द्वादशवतान्यङ्गीकुर्वन्, अदत्तादानपरिहाररूपे तृतीयवते व्याख्यायमाने रुदतीवित्तदोषान्
पापैकनिबन्धनान् ज्ञापितो नृपस्तदिधकृतं पश्चकुलमाकार्यं द्वाससतिलक्षप्रमाणं तदायपदृकं
विपाट्य समोच । तस्मिनमुक्ते-

15 १८९. न यन्मुक्तं पूर्वे रघुनहुपनाभागभरतप्रभृत्युर्वीनार्थेः कृतयुगकृतोत्पत्तिभिरपि । विमुश्चन्कारुण्यात्तद्पि रुद्तीवित्तमधुना कुमारक्ष्मापाल त्वमिन महतां मस्तकमणिः॥

## इति विद्वद्भिः स्तृयमाने-

१९०. अपुत्राणां धनं गृह्णन् पुत्रो भवति पार्थिवः । त्वं तु सन्तोषतो मुश्चन् सत्यं राजपितामहः ॥ इति प्रभुरपि स न्यतिमनुमोदयांचके ।

20 १४४) अथ सुराष्ट्रादेशीयं सउंसर्गमानं विग्रहीतुं श्रीमदुदयनमन्त्रिणं दलनायकीकृत्यं सम-स्तकटकथन्थेन समं [ प्रस्थापयामासं ] सं श्रीवर्द्धमानपुरं प्राप्य श्रीयुगादिदेवपादान्निनंसुः पुरः प्रयाणकाय समस्तमण्डलेश्वरान्नभ्यर्थ्य खयं विमलगिरिमागतः। विशुद्धश्रद्धया श्रीदेवपादानां पूजादि विधाय यावत्पुरतो विधिवर्वत्यवन्दनां विधत्ते तावन्नक्षत्रमालाया देदीप्यमानां दीपवर्ति-मादाय मूषकः काष्टमयपासादविष्ठे प्रविश्वत् देवाङ्गरक्षेस्त्याजितः। तदनु स मन्नी समाधिभङ्गा-25 त्काष्टमयदेवप्रासादविष्वंसंत्राध्वसाच जीणोंद्धारं चिकीर्षुः श्रीदेवपादानां पुरत एकभक्तादीनिभ-ग्रहान् जग्राह। तदनु कृतप्रयाणः खं स्कन्धवारमुपेख तेन प्रत्यर्थिना समं समरे सञ्जायमाने परैः पराजिते नृपवले श्रीमदुदयनः खर्यमुत्तस्यौ। तदा तत्प्रहारजर्जरितदेहं आवासं नीतः सकरणं कन्दन् खजनैस्तत्कारणं पृष्टः-सन्निहिते मृत्यौ श्रीशतुञ्जय-शक्किताविहारयोजीणोद्धारवाञ्ख्या देवऋणं पृष्ठलग्रम्-मन्नी प्राह। अथ तैः 'भवन्नन्दनौ वाग्भटाऽऽम्रभटनामानौ गृहीताभिग्रहौ तीर्थ-30 द्वयमुद्धरिष्यतः-इत्यर्थे वयं प्रतिभुवः' इति तदङ्गीकारात्पुलकिताङ्गो धन्यंमन्यः, अन्त्याराधनाकृते

 $<sup>1~{</sup>m ABD}$  प्रसन्तानियमं । 2 'एकः क्षमायाः पृथिव्याः, अन्यः क्षान्तेः प्रतः'-D टिप्पणी । \* एतत्पद्यद्वयं P प्रतावेव सम्यते । \* अस्य पद्यस्यायं पूर्वोद्धः स्विष्डतरूप एवोपरुब्धः । 3~P आहूर । 4~P भूपतिः । 5~B सउसर; P सुसर; D सुंदर । 6~B दलमादायैकीकृत्य । 7~D विहाय नान्यश्रेदं पदम् । 8~D सोपि । 9~D प्राविशत् । 10~D विध्वंसभयात् । 11~D समुत्तस्था । 12~BP ब्हारीरः । 13~BP आवासान् ;  $\Lambda$  आवासे । 14~D नीते ।

स मन्नी कमिष चारित्रिणमन्वेषयामास । तिसन्निनुपलभ्यमाने कमिष वण्ठं तद्वेषमानीय निवे-दिते, मन्नी तदङ्गी ललाटेन परिस्पृशन् तत्समक्षं दशधाऽऽराधनां विधाय श्रीमानुदयनः परलोकं प्राप । वण्ठस्तु चन्दनतरोरिव तद्वासनापरिमलेन क्षुद्रद्वमवद्वासितोऽनशनप्रतिपत्तिपूर्वकं रैवतके जीवितान्तं चकार ।

१४५) अथाणहिस्लपुरं प्राप्तेस्तैः खजनैस्तं वृत्तान्तं ज्ञापितौ वाग्भटाम्रभटौ तानेवाभिग्रहान् गृहीत्वा जीर्णोद्धारमारेभाते। वर्षद्वयेन श्रीशवुश्चये प्रासादे निष्पन्ने उपेत्यागतमानुषेण वर्द्धापिनिकायां याच्यमानायां पुनरागतेन द्वितीयेन पुरुषेण 'प्रासादः स्फुटित' इत्यूचे'। तैतस्तप्तन्नपुप्रायां गिरं निशम्य श्रीकुमारपालभूपालमापृच्छ्य महं० कपिर्दिनि श्रीकरणमुद्रां नियोज्य तुरंगमाणां चतुर्भिः सहस्रेः सह श्रीशवुश्चयोपत्यकां प्राप्य खनाम्नां बाहडपुरनगरं निवेशयामास । सम्नमे प्रासादे पवनः प्रविष्टो न निर्यातीति स्फुटनहेतुं शिल्पिभिर्निणीयोक्तम्, भ्रमहीने तुं प्रासादे 10 निरन्वयतां च विमृश्याऽन्वयाभावे धर्मसन्तानमेवास्तुः पूर्वोद्धारकारिणां श्रीभरतादीनां पङ्कौ नामास्तु-इति तेन मिन्नणा दीर्घदर्शिन्या वुद्धा विभाव्य भ्रमभित्त्योरन्तरालं शिलाभिर्निचितं विधाय वर्षत्रयेण निष्पन्ने प्रासादे कलशदण्डप्रतिष्ठायां श्रीपत्तनसङ्घं निमन्नणापूर्वमिहानीय महता महेन सं० १२११\* वर्षे ध्वजाधिरोपं मन्नी कारयामास । शैलमयबिम्बस्य मम्माणीयखनीसत्कपरिकरमानीय निवेशितवान् । श्रीबाहडपुरे चपतिपितुर्नाम्ना श्रीत्रिभुवनपालविहारे श्री-15 पार्श्वनाथं स्थापित्वान् । तीर्थपूजाकृते च चतुर्विशत्यारामान्नगरपरितो वपं देवलोकस्य प्रासवासादि दत्त्वा चैतत्सर्वं कारयामास । अस्य तीर्थोद्धारस्य व्यये-

# १९१. पष्टिलक्षंयुता कोटी व्ययिता यत्र मन्दिरे । स श्रीवाग्भटदेवोऽत्र वर्ण्यते विवृधेः कथम् ॥ ॥ इति श्रीदाञ्चञ्जयोद्धारप्रवन्धः॥

१४६) अथ विश्वविश्वेकसुभटेन श्रीआम्रभटेन पितुः श्रेयसे भृगुपुरे श्रीशक्कानिकविहारप्रासा-20 द्यारम्भे ग्वन्यमाने गर्त्तापूरे नर्भदासान्निध्यादकस्मान्मिलतायां भूमो छादितेषु कर्मकरेषु कृपा-परवश्चतयात्मानमेवामन्दं निन्दन् सकलत्रपुत्रस्तत्र झम्पामदात्। तत्साहसातिशयात्तस्मिन्यत्यूहे निराकृते शिलान्यासपूर्वं समस्तप्रासादे निष्पन्ने कलशदण्डप्रतिष्ठावसरे समस्तेनगरसङ्घा-निम्नम्नणपूर्वं तत्रानीय यथोचितमशनवन्त्राभरणादिसन्मानेः सन्मान्य समस्तेषु यथागतं प्रहितेषु, आसन्ने लग्ने सञ्चायमाने भद्दारकश्रीहेमचन्द्रसूरिपुरस्सरं सन्दर्पतं श्रीमदणहिल्लपुरसङ्घं क्षानीयातुल्यवात्सल्यादिभिर्मूषणादिदानेश्च सन्तर्प्य घ्वजाधिरोपाय सञ्चरन्नर्थिनः "स्वमन्दिरं मुषितं कारयित्वा श्रीसुत्रतप्रासादे घ्वजं महाघ्वजोपेनमध्यारोप्य हर्षोत्कर्पात्तत्रानालस्यं लास्यं विधाय तदन्ते भूपतिनाऽभ्यर्थितं आरात्रिकं गृह्णन् तुरङ्गं द्वारभद्दाय दत्त्वा राज्ञा खयं कृतिललकावसरः, द्वाससत्या सामन्तेश्चामरपुष्यवर्षादिभिः कृतसाहाय्यस्तदास्वागनार्यं बन्दिने कृतक-क्कणवितरणो बाहुभ्यां घृत्वा बलात्कारेण द्येणावतार्यमाणारात्रिकमङ्गलप्रदीपः श्रीसुत्रतस्य च 30

<sup>1</sup> BP तक्षरणो । 2  $\Lambda$  उदाच । 3 BP 'ततः' नाम्ति । 4 P चतुःसहस्तरश्चेः; B तुरंगमचनुभिः महस्तेः । 5 B नाम्ति । 6 BP बाहडपुरमिति नगरं न्यास्थत् । 7  $\Lambda D$  च । 8 D निरवद्यतां । \*  $\Lambda$  मं० ६½; Da-D सं० ११६५ । 9  $\Lambda B$  सप्तपष्टिलक्ष०; P सप्तलक्ष० । 10 D बाधितेषु । 11 D 'समस्त' नाम्ति । 12  $\Lambda$  समन्तेषु ; D सामन्तेषु । 13 BD ० अतुच्छ० । 14 D स्वयं स्वं मन्दिरं । 15 P वितीर्यं । 16  $\Lambda D$  ० वसरे । 17 B ० स्वागताय; D ० भ्यागताय ।

गुरोश्चरणो प्रणम्य साधर्मिकवन्दनापूर्वं चपतिं सत्वरारात्रिकहेतुं पप्रच्छ । 'यथा चूतकारो चूतर-सातिरेकाच्छिरःप्रसृतीन् पदार्थान् पणीकुरुते तथा 'भवानप्यतः परमर्थिप्रार्थितस्त्यागरसातिरे-काच्छिरोऽपि तेभ्यो ददासी'ति चपेणादिष्टे 'तल्लोकोत्तरचरित्रेणापहृतहृदया विस्मृताजन्ममनु-ष्यस्तुतिनियमाः श्रीहेमाचार्याः-

- १९२. किं कृतेन न यत्र त्वं यत्र त्वं किमसौ किलः । कलौ चेद्भवतो जन्म किलरस्तु कृतेन किम् ।।
   –इत्थमाम्रभटमनुमोद्य क्षमापती यथागतं जग्मतुः ।
- १४७) अथ तत्रागतानां प्रभूणां श्रीमदाम्रभटस्याकस्मिकदेवीदोषात्पर्यन्तदशांगतस्यापृच्छन-विज्ञप्तिकायामुपागतायां सत्यां तत्कालमेव-तस्य महात्मनः प्रासादशिखरे चत्यतो मिध्यादशां देवीनां दोषः सञ्जातः-इत्यवधार्य प्रदोषकाले यश्चान्द्रतपोधनेन समं खेचरगत्योत्पत्य निमेषमा-10 त्रादलङ्कृतभृगुपुरपरिसरभुवः प्रभवः सैन्धवां देवीमनुनेतुं कृतकायोत्सर्गास्तया जिह्नाकर्षणाद्य-गणनास्पदं नीयमाना, उद्ग्वले शालितन्दुलान्प्रक्षिप्य यश्चान्द्रगणिना प्रदीयमाने मुशलप्रहारे प्राक्ष प्रासादः किम्पतः, द्वितीये प्रहारे दीयमाने सा देवीमूर्तिरेव खस्थानादुत्पत्य वज्रपाणिवज्र-प्रहारेभ्यो रक्ष रक्ष' इत्युचरन्ती प्रभोश्चरणयोर्निपपात। इत्थमनवचविद्याबलात्तन्मूलानां मिध्या-द्द्रग्व्यन्तराणां दोषं निगृह्य श्रीसुव्रतप्रासादमाजग्मः'।
- 15 १९३. संसारार्णवसेतवः शिवपथप्रस्थानदीपाङ्करा विश्वालम्बनयष्टयः परर्मतव्यामोहकेतुद्धुनाः । किं वासाकमनोमतङ्गजददालानैकलीलाजुपस्नायन्तां नखरक्मयश्वरणयोः श्रीसुवर्तस्वामिनः ॥

इति स्तुतिभिः श्रीमुनिसुव्रतमुपास्य श्रीमदाम्रभटमुह्णाघस्नानेन पहूकृत्य यथागतमागुः। श्रीमदु-दयनचैत्ये राकुनिकाविहारे घटीगृहे राज्ञा कौङ्कणनृपतेः कलशिवतयं स्थानत्रये न्यास्यत्!॥

## ॥ इति श्रीराजपितामह-आम्रभटंप्रबन्धः॥

- 20 १४८) अथान्यस्मिन्नऽवसरे कुमारपार्लं हपतिः पाण्डित्यलिप्सया कपर्दिमञ्जिणोऽनुमतेन भोजनानन्तरक्षणे केनापि विदुषा वाच्यमाने कामन्दकीयनीतिशास्त्रे-
- १९४. पर्जन्य इव भूतानामाधारः पृथिवीपितः । विकलेऽि हि पर्जन्ये जीव्यते न तु भूपतौ ॥ वाक्यमिदमाकण्यं त्यप्तेमेंघ ऊ प म्या इति कुमारपालभूपालेनाभिहिते सर्वेष्विप सामाजिकेषु न्युञ्छनानि कुर्वाणेषु तदा कपर्दिमित्रणमवाङ्मुखं वीक्ष्य, "एकान्ते तृपपृष्ट एवमवादीत्-'ऊ प 25 म्या शब्दे खामिना खयमुचिरते सर्वव्याकरणेषु अपप्रयोगे "एभिइछन्दानुवर्त्तिभिन्धुञ्छनानि कियमाणे मम द्रेधाऽप्यवाङ्मुखत्वं "समुचितम्। तथा वरमराजकं विश्वं" न तु मूर्खो राजेति प्रती-पभ्पालमण्डलेष्वपकीर्त्तिः प्रसरति। अतोऽसिन्नर्थे उपमानं उपमेयं अगेपम्यं उपमा-इलाचाः शब्दाः शुद्धा इति तद्वचनानन्तरं राज्ञा शब्दव्युत्पत्तिज्ञानहेतवे पश्चाशद्वर्षदेश्येमैं कस्याप्युपा-

<sup>1</sup> P त्वमि । 2 ABD अवलो । 3 AD दशामागतस्य । 4 AD प्रासादप्रकम्पः । 5 D नास्ति । 6 AD वज्रपाणिप्रहा । 7 P आसेर्दावांसः । 8 P परपथ । ‡ इतोऽप्रे Da 'एवं शकुनिकाविहारोद्धारे कोटिद्धयं व्ययितम् ।' एतद्धिकं धाक्यं विद्यते । 9 P श्रीमदान्त्रभटः । 10 AD कुमारपालनामा । 11 D वन्तरं क्षणं । 12 BP आलोक्य । 13 D व्याकरणेष्वेतत्प्रयोगापेतेषु छन्दानु । 14 D द्वेधाऽवाङ्गमुख्यत्वमुचितं । 15 P भुवनं । 16 P विना न । 17 P नास्ति । 18 D नास्येतत्पदम् ।

15

20

घ्यायस्य समीपे मातृकापाठात्प्रभृति शास्त्राण्यारभ्येकेन वर्षेण वृत्तिकाव्यत्रयमधीतम् । विचा-रचतुर्भुखमिति विरुदमर्जितम् ।

॥ इति विचारचतुर्भुखश्रीकुमारपालाध्ययनप्रबन्धः ॥

१४९) कसिक्षप्य प्रवसरे विश्वेश्वरनामा कविर्वाराणस्योः श्रीपत्तनसुपागतः प्रसुंश्रीहेमसूरीणां संसदि प्राप्तः । तत्र कुमारपालन्यतौ विद्यमाने सः-

१९५. पातु वो हेमगोपालः कम्बलं दण्डग्रद्वहन् ।

इति भणित्वा विलम्बमानो चपेण सन्नोधं निरैक्ष्यत'।

षट्दर्शनपशुप्रामं चारयन् जैनगोचरे ॥

इत्युत्तरार्द्धपरितोषितसमाजलोकः श्रीरामचन्द्रादीनां समस्यां समर्पयामास-

१९६. च्याषिद्धा नयने ग्रुखं च रुदती स्वे गिर्हित कन्यका नैतस्याः प्रसृतिइयेन सरहे शक्ये पिधातुं दशौ । 10 सर्वत्रापि च रुक्ष्यते ग्रुखशिक्योत्स्नावितानैरियमित्थं मध्यगता सस्तीभिरिभतो दग्मीलनाकेलिषु ॥ च्याषिद्धा० । इति श्रीकपर्दिना महामात्येन प्रितायां समस्यायां पश्चात्कविः पश्चाशत्सहस्र मूल्यं निजं ग्रैवेयकं श्रीकपर्दिनः कण्ठे 'श्रीभारत्याः पदम्' इत्युचरिन्नवेशयामास । अथ तद्वैद-ग्रुध्यचमत्कृतेन नृपतिना खसंनिधौ स्थाप्यमानः-

१९७. कथाशेषः कर्णोऽजनि जनकृशा काशिनगरी सहर्षे हेपन्ते हरिहरिति हम्मीरहरयः । सरस्क्त्याश्लेषप्रवणलवणोदप्रणयिनि प्रभासस्य क्षेत्रे मम हृदयग्रुत्कण्ठितमदः ॥

इत्यक्त्वाऽऽपृच्छय व्यसत्कृतः स यथास्थानमगात्।

१५०) कदाचिद्देवश्रीकुमारैविहारे चपाहृताः प्रभवः श्रीकपर्दिना दत्तहस्तावलम्बा यावत्सो-पानमारोहन्ति तावन्नर्त्तक्याः कञ्चके गुणमाकृष्यमाणं विलोक्य श्रीकपर्दी-

१९८. सोहग्गिउ सहिकश्चयउ जुत्तउ ताणु करेइ। एवमुक्त्वा यावद्विलम्बते

पुद्धिहिँ पच्छइ तरुणीयणु जसु गुणगहणु करेइ ॥

इति श्रीप्रभुपादैरुत्तरार्द्धमपूरि।

१५१) कदाचित्प्रत्यूषे श्रीकपर्दिमन्नी प्रणामानन्तरं श्रीस्रिभिर्हस्ते किमेतदिति एष्टः स प्राकृतभाषया ह र ड इ इति विज्ञपयामास । प्रभुभिरुक्तम्-'किमचापि?' अनांहतप्रतिभतया तद्वचन-25
च्छलमाकलय्य कपर्दिनोक्तम्-'इदानीं तु न।' कुतोऽन्त्योऽप्याचोऽभृत्, मात्राधिकश्च। हर्षाश्चपूर्रंपूर्णदृद्धाः प्रभवः श्रीरामचन्द्रप्रभृतिपण्डितानां पुरस्तात्तचातुरीं प्रदादांसुः। तर्ज्ञाततन्त्वैः किमिति
पृष्टो ह र ड इ इति शब्दच्छलेन हकारो रडहः अस्माभिरुक्तम्ं-'किमचापि?' इत्यभिहितमात्रेण
वचस्तन्त्वविदाऽनेन नेदानीमुक्तम् । यतः पुरा मातृकाशास्त्रे हकारः प्रान्ते पत्र्यते अत एव
रडहः साम्प्रतं त्वस्मन्नामनि प्रथमस्तथा मात्राधिकश्च।

॥ इति हर ड इ प्रबन्धः ॥

<sup>† &#</sup>x27;इति नृपाध्ययनप्रबन्धः ।' इस्रेव P आदर्शे । 1 B बाणारस्याः । 2 BP उपेतः । 3 D 'प्रभु' नान्ति । 4 B ईक्षितः ; P निरीक्षितः । 5 BP नास्त्येतत्पद्म् । 6 D ० एच्छ्यमानो आएच्छ्य । 7 P यथागतं । 8 AD ० कुमारपालविहारे । 9 D ० त्ताणु ; P ताडु । 10 B ० जणु । 11 P बिना न । 12 AD आहतः । 13 BD परिः । 14 D नास्त्येतत्पद्म् । \* D प्रस्क एवेदं समाप्तिसूचकं वाक्यं विधते ।

१५२) कदाचित् केनापि पण्डितेनोर्वशीशब्दे शकारस्तालब्यो दन्त्यो वेतिष्ट यावत्यभवः किश्चित्समादिशन्ति तावत्, ऊरौ शेतं उर्वशीति पत्रकं लिखित्वा श्रीकपर्दिना प्रभोक्त्सक्ते मुक्तम्। तत्यामाण्यात्तालब्यशकारनिर्णयस्तदग्रे प्रभुभिरभिहितः।

॥ इत्युर्वशीशब्दप्रबन्धः ॥

5 १५३) अथान्यदा सपादलक्षीयराज्ञः कश्चित्सानिधविग्रहिकः श्रीकुमारपालन्यतेः सभायामुपेतो राज्ञा भवत्स्वामिनः कुदालिम ति एष्टः। स मिध्याभिमानी पण्डितमानी च 'विश्वं लातीति
विश्वलस्तस्य च को विजयसन्देहः ?'। राज्ञा प्रेरितेन श्रीमता कपर्दिना मिश्रणा—श्वलश्वल्ल आद्युगती इति धातोविरिव श्वलतीति नद्यतीति विश्वलः। अनन्तरं प्रधानेन तन्नामदूषणं विज्ञसः
स राजा विग्रहराज इति पण्डितमुखान्नामं बभार। परिसान्वर्षे स एव प्रधानः' श्रीकुमारपाल10 न्यतेः पुरो विग्रहराज इति नाम विज्ञपयन्, मिश्रणा श्रीकपर्दिना—विग्रो विगतनासिक एवं
विधो ह-राजौ रुद्रनारायणौ कृतौ येन इति। तिद्रनन्तरं स न्यपः कपर्दिना नामखण्डनभीदः
कविवान्धव इति नाम बभार।

१५४) अर्थान्यदा श्रीकुमारपालचपपुरतः श्रीयोगशास्त्रव्याख्याने सञ्जायमाने पश्चदशकर्मा-

दानेषु वाच्यमानेषु-

"दन्तकेशनखास्थित्वग्रोम्णां ग्रहणमाकरे"

इति प्रसुकृते मूलपाठे पं॰ उदयचन्द्रं रोम्णां ग्रहणमिति भूयो भूयो वाचयन्तं प्रसुभिर्लिपिभेदं पृष्टे स "प्राणितूर्योङ्गानाम्" इति व्याकरणसूत्रेण प्राण्यङ्गानां सिद्धमेकत्वमिति लक्षणिवद्रोषं विज्ञपयन् प्रभुभिः श्लाधितो राज्ञा न्युव्छनेनं सम्भावितः ।

॥ इति पं० उदयचन्द्रप्रबन्धः॥

20 १५५) अथ कदाचित्स राजर्षिर्युतपुर भोजनं कुर्वन् किश्चिद्विच्ल कृतसर्वाहारपरिहारः पवित्रीभूयं इति प्रभुं पप्रच्छ- 'यद्साकं घृतपुराहारो युज्यते नवा ?' इति प्रभुभिर भिद्धे—'वणिग्रज्ञाझणयोर्युज्यते, कृता भक्ष्यनियमस्य क्षत्रियस्य तु न । तेन पिशिताहारस्यानुस्मरणं भवति ।' इत्थमेबेति पृथ्वीपतिर भिषाय पूर्वभिक्षतस्याभक्ष्यस्य प्रायश्चित्तं 'याचितवान्' । द्वात्रिंशह इशनसंख्यया
एकस्मिन्' भिडवन्धे 'द्वात्रिंशिद्धहारान्कारयेति । राज्ञा तथाकृते, प्रभुदत्ते प्रतिष्ठां वटपद्रका25 क्रिजप्रासादमूलनायकप्रतिष्ठां कारियतुं श्रीपत्तनमुपेयुषि कान्हूंनाम्नि व्यवहारिणि तन्नगरमुख्ये
प्रासादे तद्दिम्बं मुक्त्वा यावदुपहारान्गृहीत्वा स पुनरुपैति तावन्नुपतेरङ्गरक्षकेर्निकद्वे 'द्वारि
अन्तः प्रवेशमलभमानः कियति काले व्यतिकान्ते उत्थितेर्द्वारपालकेव्यतिते प्रतिष्ठोत्सवे 'स तत्र
प्रविद्य प्रभोः पादमूले लगित्वा सोपालम्भं भृशं 'करोद् । प्रमुभिरन्यथा दुरपनेयं तस्य दुःखं
विमृश्य रङ्गमण्डपादहिर्भृत्वा नक्षत्रचारेण खदत्तं 'लग्रमुदितं व्योम्नि विलोक्य 'कृश्चिरका30 सम्बन्धेन नैमित्तिकेन यस्मिल्लग्ने विम्वानि प्रतिष्ठापितानि तेषां वर्षत्रयमायुः। सम्प्रतितने लग्ने तु
प्रतिष्ठितं विम्बमिदं चिरायुरि'ति प्रभुभिरादिष्टम्। स तदैव प्रतिष्ठामकारयत्त्वरम्कं तथैव जन्ने।
॥ इत्यभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तप्रवन्धः॥

<sup>1</sup> AP तथा। 2 D उरून् अश्वते। 3 P सभामायातो। 4 P नास्त्येतत् पदम्। 5 D इत्येवं। 6 AD इति नाम। 7 D प्रधानः पुरुषः। 8 AD एवं। 9 AD नास्ति। 10 D ध्याययातं तदित्यवगम्य तदनन्तरं। 11 BP 'अथ' नास्ति। 12-13 D नास्त्येतत्यदृद्धयम्। 14 नास्त्येतत्यदं AD। 15-16 BP प्रायक्षिते याचिते। 17-18 D नास्ति। 19 AD 'प्रतिष्ठा' नास्ति। 20 B कान्द्रड०। 21 P ० निरुद्धः। 22 D प्रतिष्ठाकाले। 23 AD 'भूषां' नास्ति। 24 'स्वद्तं' स्थाने AD स्थं।

- १५६) मयापहृते घने पुरा कश्चिन्सूषको मृतंस्तत्प्रायश्चित्ते राज्ञा याचिते तच्छ्रेयसे प्रमुभिस्त-स्नामाङ्कितो विहारः कारितः ।
- १५७) तथा च कयापि व्यवहारिवध्वाऽज्ञातज्ञातिनामग्रामसम्बन्धया पथि दिनत्रयं बुभु-क्षितो चपतिः शालिकरम्बेन सुहितीकृतस्तन्कृतज्ञतया तत्पुण्याभिवृद्धये करम्बकविहारं श्रीप-त्तनेऽकारयत्।
- १५८) तथा यूकाविहारश्चेवम्-सपादलक्षदेशे कश्चिदविवेकी धनी' केशसंमार्जनावसरे प्रिया-पितां यूकां करतले सङ्घर्षं पीडाकारिणीं तां तर्जयंश्चिरेण मृदित्वा व्यापदयामास । संनिहिते-नामारिकारिपश्चकुलेन स श्रीमदणहिल्लपुरे समानीय चपाय निवेदितः । तदनु प्रभूणामादेशात्त-इण्डपदे तस्य सर्वस्वेन तन्नैव यूकाविहारः कारितः ।

॥ इति यूकाविहारप्रबन्धः॥

10

१५९) अथ स्तम्भतीर्थं सामान्ये सालिगवसहिकाप्रासादे यत्र प्रभूणां दीक्षाक्षणो बभूव तत्र रक्षमयंबिम्बालङ्कृतो निरुपमो जीर्णोद्धारः कारितः।

## ॥ इति सालिगवसंहि-उद्धारप्रबन्धः॥

- १६०) अथ श्रीसोमेश्वरपत्तने कुमारविहारप्रासादे बृहस्पतिनामा गण्डः कामप्यरितं कुर्वाणः प्रभोरप्रसादाङ्ग्रष्टप्रतिष्ठः श्रीमदणहिल्लपुरं प्राप्य षोढावदयकेऽपि' प्रौढिं प्राप्तः प्रभूत् सिषेवे । 15 कदाचिद्यातुर्मासिकपारणके प्रभूणां पादयोद्वीदशावर्त्तवन्दनादनु—
  - १९९. चतुर्मासीमासीर्तंव पदयुगं नाथ निकषा कषायप्रध्वंसाद्विकृतिपरिहारव्रतमिदम् । इदानीम्रुद्धियेनिजचरणनिर्लोठितकलेर्जलक्षिक्षेर्सेर्मुनितिलक ! वृत्तिर्भवतु मे ॥

इति विज्ञपयंस्तत्कालागतेन राज्ञा प्रसन्नान् प्रभून् विसृश्य स पुनरेव तत्पद्दानपात्रीकृतः।

## ॥ इति बृहस्पतिप्रबन्धः" ॥

20

१६१) अन्यदा सर्वावसरियतेन राज्ञा आलिगनामा वृद्धैप्रधानपुरुष इत्यप्टच्छ्यत"-'यदहं श्रीसिद्धन्यपतेहीनः समानोऽधिको वा?।' तेन चाऽछ्लप्रार्थनापूर्व 'श्रीसिद्धन्यपतेरप्टनवतिर्गुणां द्वो दोषो; खामिनस्तु द्वौ गुणौ तत्संख्या एव दोषाः' इति निवेदिते न्यतिर्दिषमये आत्मिन विरागं दधानो यावच्छुरिकां चेंश्चषि क्षिपति तावत्तदा "तदाद्यायविदा तेनेति व्यज्ञपि-'श्रीसिद्धन्यपतेरप्टनवितर्गुणाः सङ्ग्रामाऽसुभटता-स्त्रीलम्पटतादोषाभ्यां तिरोहितीः, कार्पण्यादयो भवदोषास्तु 25 समरद्यारता-परनारीसहोदरतागुणाभ्यामपहुताः' इति तद्वचसा स पृथ्वीनाथः खस्यावस्यस्तस्यो ।

#### ॥ इति आलिगप्रबन्धः॥

१६२) अथ पुरा श्रीसिद्धराजराज्ये पाण्डित्ये स्पर्धमानो वामराशिनामा विप्रः प्रभूणां प्रति-ष्ठानिष्ठां विशिष्टामसिहण्णः-

<sup>1</sup> BP विषक्षः। 2 BP प्रायक्षितं यच्छतेति भूषेन विज्ञतेः। 3 P धनवान्। 4 A गृद्धः; BP कलयन्। 5 D भ्रयं नास्ति। 6 P नास्ति। 7 AD प्रभुदीक्षावसिहकाया उद्धारः। 8 AD भिं नास्ति। 9 D प्राप्य। 10 D यावत्। 11 P इदानीमभ्युष्यः। 12 D बृहस्पतिगण्डस्य पुनः पददानप्रबन्धः। 13 AD वृद्धः। 14 AB अपृच्छन्। 15 AD वृण्णवितः। 16 AD तद्धाक्याद्यु दोषः। 17 BP ध्रुरिकायां चक्कुर्निक्षिपति। 18 D तावदाशयः। 19 P तिरस्कृताः। 20 P स्वस्थामवस्थामापः।

२००. युकालक्षश्चतावलीवलवलक्षोलोक्षलत्कम्बलो दन्तानां मलमण्डलीपरिचयाहुर्गन्धरुद्धाननः । नासावंशनिरोधंनाद्धिणिगिणत्पाठप्रैतिष्ठारुचिः सोऽयं हेमडसेवडः पिलपिलत्खिक्षः समागच्छिति ॥ इति तदीयममन्दं निन्दास्पदं वचनमाकण्योन्तर्भृतण्यर्थवर्त्तर्जनापरं वचः प्रश्वभिरभिहितम्'-'पण्डित ! विद्योषणं पूर्वमिति भवता किं नाधीतम् ? अतः परं सेवडहेमड इत्यभिषेयमिति'।

'पण्डित ! विशेषण प्रविमिति भवता कि' नाषीतम् ! अतः पर सेवडहमड इत्याभिषयमिति । 5सेवकैः' कुन्तपश्चाद्भागेन तैदाहत्य मुक्तः । श्रीकुमारपालन्यते राज्येऽशस्त्रो वध इति तद्वृत्ति-च्छेदः कारितः । स ततः परं कणभिक्षया प्राणाधारं कुर्वाणः प्रभूणां पौषधशालायाः पुरतः स्थितोऽनादिभूपतितपस्तिभिरधीयमानं योगशास्त्रमाकण्योऽशठतयेदमपाठीत-

२०१. आतङ्ककारणमकारणदारुणानां वक्रेणै गालिगरलं निरगालि येषाम् । तेषां जटाधरफटाधरमण्डलानां श्रीयोगशास्त्रवचनामृतग्रुजिहीते ।।

10 इति तद्वचसाऽस्तिधारासारेण निर्वाणपूर्वीपतापास्तसौ द्विगुणां वृत्तिं प्रसादीकृतवन्तः।

## ॥ इति वामराशिप्रबन्धः॥

- १६३) अथ कदाचिचारणौ द्वौ सुराष्ट्रामण्डलनिलयौ दृहाविद्यया मिथंः स्पर्धमानौ 'श्रीहेमच-न्द्राचार्येण यो व्याख्यायते सोऽपरस्य हीनोपक्षयं ददाती'ति प्रतिज्ञाय श्रीमदणहिल्लपुरं प्रापतुः। तदैकेन प्रभुसभागतेन-
- 15 २०२. लच्छि-वाणिग्रहकाणि सां पइं भागी ग्रुह मरउं । हेमग्रिरअत्थाणि जे ईसर ते पण्डिया ॥ इत्युक्तवा तृष्णीं स्थिते तिसान्; श्रीकुमारविहारे आरात्रिकावसरानन्तरं प्रणामपरो चपः प्रभुणा दत्तपृष्ठिहस्तः क्षणं यावत्तिष्ठति; अत्रान्तरे प्रविदय द्वितीयश्चारणः−
- २०३. हेम तुहाला कर मरउं जिह अचि अचि अचि अंपि हिंद्वा मुहा ती है उपहरी सिद्धि ॥ इत्यन्नि छिन तद्वचसाऽन्तश्चमत्कृतो चपतिरेतदेव भ्योभ्यः पाठयामास । ते नै निःकृत्वः पठिते 20 कि पठिते पठिते लक्षं दास्यसी? ति विज्ञप्तस्तसे त्रिलक्षीं दापयामास ।

#### ॥ इति "चारणयोः प्रबन्धः॥

१६४) कदाचिच्छीकुमारपाल एपतिः श्रीसङ्घाधिपतीभूय तीर्थयात्रां चिकीर्षुर्महता महेन श्रीदे-वालयप्रस्थाने सञ्जाते सति देशान्तरादायात्रयुगलिकया 'त्वां प्रति डाहलदेशीयकर्ण एपतिरूपे-ती'ति विज्ञसः। खेदबिन्दुतिलकितं ललाटं दधानो मिन्नवाग्भटेन साकं साध्वसध्वस्तसङ्घाधिप-25 त्यमनोरथः प्रभुपादान्ते खं निनिन्द। अथ तिसञ्चपतेः समुपस्थिते महाभये किश्चिदवधार्य 'द्वादशे यामे भवतो निष्टत्तिर्भविष्यती'त्यादिश्य विस्रष्टो नृपः किंकर्त्तव्यतामूढो यावदास्ते ताविन्नर्णीतवेलायां समागतयुगलिकया 'श्रीकणों दिवं गत'इति विज्ञसः। नृपेण ताम्बूलमुत्सु-जतां कथिमिति पृष्टो तावूचतुः-'कुम्भिकुम्भस्यलस्थः श्रीकर्णः निशि प्रयाणं कुर्विन्नद्रामुद्रितलो-चनः कण्ठपीठप्रणयिना सुवर्णशृङ्खेले प्रविष्टन्यग्रोधपादपेनोल्लम्बतः पश्चतामिन्नतवान्। तस्य

 $<sup>1\</sup> D$  ० छसत् – ।  $2\ D$  विरोध ।  $3\ B$  ० गिणिगिणितिवालप्रितिष्ठातिः; D ० गणिगिणित्पाद्मितिष्ठा ।  $4\ AD$  ० भूता-मर्पवत् ।  $5\ BP$  अमिद्धे ।  $6\ P$  नास्ति ।  $7\ D$  विहाय नास्त्यन्यत्र ।  $8\ D$  'तद्' नास्ति ।  $9\ D$  आनादि ।  $10\ D$  वक्तेषु ।  $11\ P$  वचनामृत ।  $12\ AD$  नास्ति ।  $13\ B$  ए पहं; D ए यहं ।  $14\ D$  भरउं ।  $15\ D$  अच्छीणि ।  $16\ D$  अभ्यणे ।  $17\ P$  नास्ति ।  $18\ D$  भरउं ।  $19\ AD$  जांह ।  $20\ AD$  अच्छभू ।  $21\ AD$  तांह ।  $22\ B$  उप्पहरी; P उप्पहरहं ।  $23\ D$  ततः ।  $24\ D$  सीराङ्चारणयोः ।  $25\ AD$  उत्सर्ज्य ।

संस्कारानन्तरमावां प्रचलितावि'ति ताभ्यां विज्ञप्ते तत्कालं पौषधवेदमनि समागतो चपः प्रदां-सापरः कथं कथमप्यपवार्य' द्वासप्ततिमहासामन्तैः समं समस्तसङ्घेन च प्रभुणा द्विघोपदिइय-मानवत्मी धुन्धुक्ककनगरे प्राप्तः । प्रभूणां जन्मगृहभूमौ खयं कारितसप्तदशहस्तप्रमाणे झोलिका-विहारे प्रभावनां विधित्सुर्जातिपिशुनानां द्विजातीनामुपसर्गमुदितं वीक्ष्य तान् विषयताडितान् कुर्वन् श्रीदात्रुञ्जयतीर्थमाराधयामासं। तत्रं "दुक्लक्लओ कम्मक्लओ" इति प्रणिधानदण्डक- 5 मुचरन् देवस्य पार्श्वे विविधपार्थनावसरे-

२०४. इकह फुछह माटि सामीउ 'देयइ सिद्धिसुहु । तिणिसउं केही साटि केंटरे भोलिम जिणवरह ।। इति चारणमुचरन्तं निशम्य नवकृत्वः पठितेन नवसहस्रांस्तसै नृपो ददौ । तदनन्तरमुज्जयन्त-सन्निधौ गते तिसन्नऽकस्मादेव पर्वतकम्पे सञ्जायमाने श्रीहेमचन्द्राचार्या रूपं प्राहु:-'इयं छत्र-शिला युगपदुपेतयोरुभयोः पुण्यवतोरूपरि निपतिष्यतीति शृद्धपरंपरा । तदावां पुण्यवन्ती, 10 यदियं गीः संख्या भवति तदा लोकापवादः। न्यतिरेवातो देवं नमस्करोतु न वयमि त्युक्ते नृपतिनोपरुष्य प्रभव एव सङ्घेन सहितीः प्रहिताः ने खयम् । छत्रशिलामार्गे परिहृत्य परिसन् जीर्णप्राकारपक्षे नव्यपद्याकरणाय श्रीवारभटदेव आदिष्टः। पद्योपक्षये व्ययीकृतास्त्रिषष्टिलक्षाः।

## ॥ इति तीर्थयात्राप्रबन्धः॥

१६५) कदाचित्पृथिव्या आनृण्याय नृपतिना खर्णसिद्ध्ये श्रीहेमचन्द्रसूरीणामुपदेशात्तद्भरवः 15 श्रीदेवचन्द्राचार्याः श्रीसङ्घन्पतिविज्ञप्तिकाभ्यामाकारितास्तीवव्रतपरायणा महत्सङ्घकार्यं वि-मृइय विधिविहारक्रमेण पथि केनाप्यलक्ष्यमाणा निजामेव पौषधशालामागताः । राजा तु प्रत्यु-द्गमादिसामग्रीं कुर्वन् प्रभुज्ञापिर्तंस्तत्राययौ । अथ गुरोः पुरो रूपतिप्रमुखैः समस्तश्रावकपुतैः प्रभुभिद्वीदशावत्त्वन्दनं दत्त्वा तौ श्रुततदुपदेशौ गुरुभिः एष्टे सङ्घकार्ये सभां विस्रज्य जविन-कान्तरितौ श्रीहेमचन्द्र-चपतीं तत्पादयोर्निपत्यं सुवर्णसिद्धियाचनां चक्राते । 'मम बाल्ये "वर्त्त-20 मानस्य ताम्रखण्डं काष्टभारवाहकात् याचितवहीरसेनाभ्यक्तं युष्मदादेशाद्वहिसंयोगात्सुव-णीयभूव । तस्या वल्लेर्नामसङ्केतादिरादिइयतामि'ति श्रीहेमाचार्ये उक्तवति कोपाटोपात् श्रीहेम-चन्द्रं दूरतः प्रक्षिप्य 'न योग्योऽसीति; अग्रे मुद्गरसप्रायदत्तविचया त्वमजीर्णभाक, कथिममां विद्यां मोदकप्रायां तव मन्दाग्नेदेदामि ?' इति तं निषिध्य रूपं प्रति 'एतङ्काग्यं भवतो नास्ति येन जगदानृण्यकारिणी हेर्मैनिष्पत्तिविद्या तव सिद्ध्यति; अपि च मारिनिवारणजिनमण्डितपृथ्वीकर-25 णादिभिः पुण्यैः सिद्धे लोकद्वये किमतोऽप्यधिकमभिलपसी'त्यादिइय तदैवै विहारकमं "कृतवन्तः।

॥ इति सवर्णसिद्धिनिषेधप्रबन्धः ॥\*

{ 'एकदा पृष्टः राज्ञा पूर्वभवस्त्ररूपं तत्सर्वं कथितं प्रश्लभिरिति । }

<sup>1</sup> P वारितः। 2 AB आराधन्। 3 AD नास्ति। 4 AD देअइ सामी। 5 AD तिणिसिउं। 6 D नास्तिः P कयर; A रे । 7 AD ह्रयोः । 8 D परंपरया । 9 D गीरसत्यासत्या । 10 D 'अतः' नास्ति । 11 AD सह । 12 D नाम्ति । 13 D पद्मायाः पक्षद्वये । 14 D नास्ति । 15 P प्रभुणादिष्टः । 16 AD गुरौ । 17 P सहितैः । 18 'वन्दनं दस्वा' स्थाने D 'वन्दनावन्दिते वन्दनान्ते'। 19 AD ॰ देशानन्तरं। 20 P नास्त्येतत्पदं। 21 AD सिद्धे:। 22 P विद्यमा । 23 P मोदकाशनसङ्काशां। 24 BP सुवर्ण । 25 AD तथैव। 26 P विद्वारं। \* P आदर्शे एवेयं पंक्तिरूपलभ्यते । † D प्रस्तक एवेयं पंक्तिर्दश्यते नान्यत्र ।

१६६) अथ कस्मिन्नप्यवसरे सपादलक्षं प्रति सज्जीकृते सैन्ये श्रीवाग्भटस्यानुजन्मा चाहड-नामा मन्त्री दानशौण्डतया द्षितोऽपि भृशमनुशिष्य भूपतिना सेनापतिश्चके । तेन प्रयाणद्वि-त्रयानन्तरमस्तोकमर्थिलोकं मिलितमालोक्य कोशाधिपोल्लक्षद्रव्ये याचिते सति दृपादेशात्त-सिन्नददाने, अथ तं कशाप्रहारेणाहत्य सेनापतिः कटकान्निरवासयत्। खयं तु यद्दच्छया दानैः 5 प्रीणितार्थिलोकश्चतुर्दशक्षातीसंख्यासु करभीष्वारोपितैर्द्विग्रणैः सुभटैः समं सञ्चरन मितैः प्रया-णैर्बस्वेरानगरप्राकारं वेष्टयामास । अथ तस्यां निश्चि सप्तशातीकन्यानां विवाहः प्रारन्धोऽस्तीति नगरलोकान् मत्वा तद्विवाहार्थं तथैव निश्चि स्थित्वा प्रातः प्राकारपरावर्त्तं चकार । तत्राधिगतं खर्णकोटीः सप्त तथैकादशसहस्राणि वडवानामिति सम्पत्तिगर्भितां विश्वप्तिकां वेगवत्तरैर्नरै'र्र्टपं प्रति प्राहिणोत् । खयं तत्र देशे श्रीक्रमारपालचपतेराज्ञां दापयित्वांऽधिकारिणो नियोज्य व्याध-10 टितः । श्रीपत्तनं प्रविद्य राजसौधमधिगम्य नृपं प्रणनाम । नृपस्तदुचितालापावसरे तद्भणरञ्जि-तोऽप्येवमवादीत्-'तव स्थूललक्ष्यतैव महदृषणं [ \*बाढान्तिकयोः साधनादौ साधीयान् नेदीया-न्प्रयोगनिष्पत्तिः] रक्षामन्त्रः, नो वा चक्षुदींषेणोर्द्ध एव विदीर्यसे। यं व्ययं भवान् कुरुते तादृशं कर्त्तुमहमिप न प्रमुष्णुः।' सं इति श्रुतन्यादेशो नृपं प्रति 'तथ्यमेव तदादिष्टं देवेन, एवंविधं ब्ययं कर्र्त्तं प्रभुने प्रभवति । यतः खामी परम्परया न तृपतेः सुतः । अहं तु तृपपुत्रः । अतो 15 मयैव साधीयान् द्रव्यव्ययः क्रियते।' तेनेति विज्ञप्ते चपतिस्तोषं करोतु रोषं वा, निकषं निकषा-काश्चनश्चियमासाच, अनर्घ्यतां लभमानो न्पतिविसृष्टः खं पदं प्रपेदे ।

## ॥ इति राजघरद्दचाहडप्रबन्धः॥

१६७) तथा तस्य कनीयान् भ्राता सोलाकनामा मण्डलीकसन्नागारमिति विरुदं बभार।

१६८) अथ कदाचिद् आनाकनामा मातृष्वस्रीयस्तत्सेवागुणतुष्टेन राज्ञा दत्तसामन्तपदोऽपि
20 तथैव सेवमानः कदापि मध्यन्दिनावसरे चन्द्रशालापल्यङ्कस्थितस्य रूपतेः पुरो निविष्टः सहसा
कमि प्रेष्यं तत्र प्राप्तं प्रेक्ष्य कोऽयमिति पृष्टे रूपतिना' श्रीमदानाकः स्वं कमकरमुपलक्ष्य तत्सक्केतान्निकेतनांन्निर्गत्य सकौशलं 'पृष्टः पुत्रजन्मवर्द्धापनिकां प्रार्थयामास । स तया वार्त्तया तु
दिनकरप्रभयेव विकसितवदनारविन्दं तं विग्रज्य स्वं पदमुपेतः । राज्ञा किमेतदिति पृष्टस्तेन
स्वामिनः पुत्रोत्पत्तिरिति विज्ञम्ने; स वसुधाधवः स्वगतं किश्चिदवधार्य तं प्रति प्रकाशं प्राह25 'यज्ञन्म निवेदयितुमयं कर्मकरो वित्रिभिरम्खलित एवेमां भुवमाप' तावता पुण्योपचयेनायं गूर्जरदेशे रूपो भावी, परमस्मिन्पुरे धवलगृहे च नः यतोऽतः स्थानादुत्थापितस्य तवाग्रे सुतोत्पत्तिनिवेदिता,'' ततो हेतोर्नास्मिन्नगरेश्वरत्वम्'।

॥ इति विचारचतुर्मुखेन श्रीकुमारपालदेवेन निर्णीतो लवणप्रसादराणकेंप्रयन्धः ॥ २०५. आज्ञावर्तिषु मण्डलेषु विषुलेष्वष्टादशस्वादरादब्दान्येव चतुर्दश्च प्रसृमरां मारिं निवार्योजसा । कीर्तिसम्भनिभांशतुर्दशश्वतीसंख्यान्विहारांस्तथा कृत्वा निर्मितवान्कुमारनृपतिर्जेनो निजैनोव्ययम् ॥

<sup>1</sup> P कोशाध्यक्षात् । 2 AD चरैः । 3 P दापयामास । \* कोष्टकगता पंक्तिः AD आदर्शे दृश्यते । 4 D नोचेत् । 5 D अथ । 6 AD 'इति' नाम्ति । 7 P नृपितना आदिष्टः । 8 B निकेतात् ; P नाम्ति । 1 एतदन्तर्गतपाठस्थाने P आदर्शे 'एष्डंस्तेन पुत्रजन्मना वर्द्धापितो दिनकरप्रभाविनिद्रारिवन्दं सुन्दरवदनस्तं' एतादृशः पाठः 9 P क्षितिपितना । 10 D प्वायमाप । 11 P वृत्तांतोऽयं निवेदितः । 12 D निर्णातम् । 13 P विद्दाय नान्यत्र 'राणक' शब्दः ।

- [१२५] { कर्णाटे गूर्जरे लाटे सौराष्ट्रे कच्छ-सैन्धवे । उचायां चैव भंभेयां मारवे मालवे तथा ॥
- [१२६] 'कौंकणे तु तथा राष्ट्रे कीरे जांगलके पुनः। सपादलक्षे मेवाडे ढील्यां जालन्धरेऽपि च।।
- [१२७] 'जन्त्नामभयं सप्तव्यसनानां निषेधनम् । वादनं न्यायघण्टाया रुदतीधनवर्जनम् ॥}
- १६९) अथ मभोः कदाचित्, कच्छपराजलक्षराजमातुर्महासत्याः शापाच्छ्रीमृलराजान्वयिनां राजन्यानां लूतारोगः सङ्क्रामतीति सम्बन्धात्तुं गृहिधर्मप्रतिपत्त्यवसरे प्रभोरुद्गणितराज्यभारे 5 श्रीकुमारपाछे तिच्छद्रेण प्रविश्य लूताच्याधिबीधामधात् । तहुःखदुःखिते सराजलोके राज्ञि प्रणिधानान्निजमायुः सबलं वीक्ष्याऽष्टाङ्गयोगाभ्यासेन प्रभवस्तं लीलयोन्मृलितवन्तः ।
- १७०) कदापि कदलीपत्राधिरूढं कमपि योगिनमालोक्य विस्मिताय तृपतये आसनबन्धेन चतुरङ्गुलभूमिंत्यागाद्वसारन्ध्रेण निर्यत्तेजःपुञ्जं प्रभवो दर्शयामासुः।
- १७१) अथ चतुरशीतिवर्षप्रमाणायुःपर्यन्ते निजमवसानदिनमवधार्यान्त्याराधनिक्रयायामन-१० शनपूर्वं प्रारन्धायां तदितितरिलताय रूपतये 'तवापि षण्मासीशेषमायुरास्ते, सन्तत्यभावाद्विय-मान एव निजामुत्तरिक्रयां कुर्या' इत्यनुशिष्य दशमद्वारेण प्राणोत्क्रान्तिमकार्षुः । तदनन्तरं प्रभोः संस्कारस्थाने तद्भस्स पवित्रमिति राज्ञा तिलकव्याजेन नमश्चके। ततः समस्तसामन्तेस्त-दनु नगरलोकेस्तत्रत्यमृत्स्वायां युद्धमाणायां तत्र हेमखडु इत्यद्यापि प्रसिद्धिः।
- १७२) अथ राजा बाष्पाविल्लोचनः प्रभुशोकविक्कवमनाः सचिवैर्विज्ञप्त इदमवादीत्-'खपुण्या-15 र्जितोत्तमतमलोकान् प्रभून्न शोचामि किं तु निजमेव सप्ताङ्गं राज्यं सर्वथा परिहार्थे राजपिण्ड-दोषदृषितं यन्मदीयमुदकमपि जगद्धरोरङ्गे न लग्नं तदेव शोचामींति प्रभुगुणानां सारं सारं सुचिरं विल्प्य प्रभूदिते दिने तदुपदिष्टविधिना समाधिमरणेन रूपः खलींकमलंचकार ।

(अत्र  ${f P}$  आदर्शे निम्नोद्भृता पतदुपश्लोकनश्लोकाः प्राप्यन्ते-)

- [१२८] {पृथुप्रभृतिभिः पूर्वैर्गच्छद्भिः पार्थिवेर्दिवम् । स्वकीयगुणरत्नानां यत्र न्यास इवार्षितः ।। 20 [१२९] न केवलं महीपालाः सायकैः समराङ्गणे । गुणेलोंकंपृणेर्येन निर्जिताः पूर्वजा अपि ।। [१३०] वीतरागरतेर्यस्य मृतवित्तानि मुश्चतः । देवस्येव नृदेवस्य युक्ताभूदमृतार्थिता ।। [१३१] करवालजलैः स्नातां वीराणामेव योऽग्रहीत् । धौतां बाष्पाम्बुधाराभिर्निवीराणां न तु श्रियम् ।। [१३२] कराणां सम्मवान्येव पदानि समरे ददौ । यः पनसत्कलन्नेष मर्खं चक्रे पराञ्चकम ॥
- [१३२] श्रूराणां सम्मुखान्येव पदानि समरे ददौ । यः पुनस्तत्कलत्रेषु मुखं चक्रे पराश्चुलम् ॥
- [१३३] हृदि प्रविष्टयद्वाणक्किप्टेनाघूणितं शिरः । जाङ्गलक्षोणिपालेन व्याचक्षाणैः परेरपि ॥ 25
- [१३४] चूडारत्तप्रभाकमं नमं गर्वादकुर्वतः । कणशः कुङ्कुणेशस यश्रकार शरः शिरः ॥
- [१३५] रागाद् भूपालवल्लाल-मल्लिकार्जनयोर्मधे । गृहीतौ येन मूर्धानौ स्तनाविव जयश्रियः ॥
- [१३६] दक्षिणक्षितिपं जित्वा यो जग्राह द्विपद्वयम् । तद्यशोभिः करिष्यामो विश्वं नश्यद्विपद्वयम् ॥
- [१३७] विहारं कुर्वता वैरिवनिताकुचमण्डलम् । महीमण्डलग्रुइण्डविहारं येन निर्ममे ॥
- [१३८] पादलमैर्महीपालैः पश्चिमिश्र तृणाननैः । यः प्रार्थित इवात्यर्थमहिंसाव्रतमग्रहीत् ॥}

# १७३) सं० ११९९ वर्षपूर्व ३१ श्रीकुमारपालदेवेन राज्यं कृतम्।

<sup>+</sup>P आदर्शे एव एतच्छ्लोकत्रयं प्राप्यते । +D नास्ति । +D संकामतीति स ज्याधिः कुमारपाले बाधामधात् । सम्बन्धात्— । +D रङ्गमूलभूमि । +D नास्ति । +D

१७४) सं० १२३० वर्षेऽजयदेवो राज्येऽभिषिक्तः।

( प्तद्वर्णनात्मका ऽपि P आदर्शे पते विशिष्टाः स्त्रोकाः प्राप्यन्ते —)

[१३९] {भूपालोऽजयपालोऽभृत्कल्पद्धमसमस्ततः । चक्रे वसुन्धरा येन काश्चनैरनिकश्चना ॥

[१४०] दण्डे मण्डिपका हैमी सह मत्तैर्मतङ्गजैः। दत्त्वा पादं गले येन जाङ्गलेशादगृद्यत ॥

जामदाय इवोद्दामधामभर्त्सितभास्करः । क्षत्रास्रक्षालितां धात्रीं श्रोत्रियत्रा चकार यः ॥ 5 [१४१]

दानानि ददतो नित्यं नित्यं दण्डयतो नृपान् । नित्यमुद्रहतो नारीर्यस्यासीत् त्रिगणः समः ॥}

[१४३] धृतपार्थिवनेपथ्ये निष्कान्तेऽत्र शतकतौ । जयन्ताभिनयं चक्रे मूलराजस्तदङ्गजः ॥

१७५) अस्मिन् अजयदेवे पूर्वजप्रासादान् विध्वंसयति सति सीलणनामा कौतुकी नृपतेः पुरः प्रारब्धेऽवसरे कृतकामपदुतां मायया निर्माय तत्र खकल्पितं तृणमयं देवकुलपञ्चकं पुत्रेभ्यः 10 समर्प्य 'ममानन्तरं भक्तयतिशयेनाराधनीयमि'त्यनुशिष्यान्त्यावस्थायां यावदास्ते तावत्तेन लघुपुत्रेण तत्तूर्णं चूर्णितमाकर्ण्य 'रे पुत्राधम'! श्रीमदजयदेवेनापि पितुः परलोकानन्तरं तद्धर्मस्थानानि विध्वंसितानि, त्वं त्वधुनैवं मिय विद्यमानेऽपि चूर्णयन् अधमाधमतां गतोऽ-सीं'ति तस्य तदवसरालापेन सत्रपो दृपस्तस्मादसमञ्जसाद्विरराम । तदिनावशिष्टाः श्रीकुमार-विहारा अद्यापि दृइयन्ते । श्रीतारङ्गदुर्गे अजयपालनाम्ना अजितनाथो धूर्तैरित्युपायेन रक्षितः।

१७६) तदनु श्रीअजयदेवेन श्रीकपिंदमश्री महामात्यपदं दातुमत्यर्थमभ्यर्थितः । 'प्रातः शक्जनान्यवलोक्य तदनुमला प्रभोरादेशमाचरिष्यामी'लभिधाय शक्जनगृहं गतः । ततः सप्तविधं दुर्गादेव्याः याचितं राक्जनमवाप्य तच्छकुनं पुष्पाक्षतादिभिरभ्यच्यं कृतकृत्यं मन्य-मानः पुरगोपुरान्तः प्राप्तो नदन्तं वृषभमीशानदिरभागे विलोक्यातिशयसेरमनाः स्वं निवा-समासाद्य भोजनानन्तरं मरुवृद्धेन यामिकेन शक्कनखरूपं पृष्टः श्रीकपदी तद्ये तत्खरूपमा-

20 दिइय तांस्तृष्टाव । ततो मरुबद्धः'-

२०६. नद्यत्तारेऽध्ववैषम्ये दुर्गें संनिहिते भये । नारीकार्ये रणे व्याधी विपरीता प्रशस्यते ॥ इति प्रामाण्याद्भवानासन्नव्यसनतया मतिभ्रंशात्प्रतिक्लमप्यनुक्लं मनुषे । यस्तु ' वृषभो भवता शुभः परिकल्पितः सोऽपि भवद्व्यापत्त्या शिवस्याभ्युदयं पद्यंस्तद्वाहनोक्षा जगर्ज। इति तदुक्ति-मवमन्यमाने तस्मिन्नापृच्छ्य तीर्थान्यवगाढुं" गते, सं दपतिना प्रसादीकृतां मुद्रामासाच महता 25 महेन समधिगतनिजसौधे विश्रम्य निशि रूपतिना विधृतः समानप्रतिष्टैरभिभवितुमारब्धः।

२०७. जो करिवराण कुम्भे पायं दाऊण मुत्तिए' दलइ। सो सीहो विहिवसओ' जम्बूयपर्यंपिछणं सहइ॥ इत्यादि विमृदान्कटाहिकायां प्रक्षेपकाले-

२०८. अर्थिभ्यः कनकस्य दीपकपिशा विश्राणिताः कोटयो वादेषु प्रतिवादिनां विनिहिताः शास्त्रार्थगर्मा गिरः। उत्खातप्रतिरोपितेर्नुपतिभिः शारैरिव क्रीडितं कर्त्तव्यं कृतमर्थिता यदि विधेस्तत्रापि सजा वयम् ॥ 30 स सुधीरिति कैंाव्यमधीयंस्तथैव व्यापादयांचके।

## ॥ इति मन्त्री अीकपर्दिप्रबन्धः॥

<sup>1</sup> P विना नान्यत्रेषुं पदं । 2 P विना नान्यत्र । 3 AD त्वचापि । † एतदन्तर्गतपाठस्थाने ABD 'अधमतमोसीति तदालापेन' प्ताह्यः पाठः । 🙏 पृतदन्तर्गता पंक्तिः P आदर्शे प्वोपलभ्यते । 4 P कृतकृत्यमानी । 5 P गोपुरान्तिके । 6 P ॰मानसः। 7 ABP नास्ति। 8 D तथा। 9 D मनुते। 10 D यस्त्वया वृपमः। 11 D तद्वदाहात उक्षा। 12 D सदर्थानवगाद्धं। 13 P मुत्तियं। 14 P सो विहिवसेण सीहो। 15 AD परिपिष्ठणं। 16 P राज्ञयः। 17 AD अन्त्य-काब्यं। 18 AD 'मंत्री' नास्ति।

१७७) अथ प्रबन्धशतकत्ती रामचन्द्रस्तु तेन भूपापसदेन तप्तताम्रपिष्टकायां निवेश्यमानः-

२०९. महिनीदह सचराचरह जिणि सिरि' दिन्हा पाय । तसु अन्थमणु दिणेसरह होइ तु' होउ चिराय।। इत्युदीर्य दशनाग्रेण रसनां छिन्दन् विपन्न एव व्यापादयांचके ।

### ॥ इति रामचन्द्रप्रबन्धः॥

१७८) अथ राजिपतामहः श्रीमानाम्रभटसत्तेजोऽसिहष्णुभिः सामन्तैस्तैः समं तदा लब्धाव- 5 सरैः प्रणामं कारयद्गिराक्षिप्त एवमवादीत्-'देवबुद्ध्या श्रीवीतरागस्य, गुरुबुद्ध्या श्रीहेमचन्द्रमहर्षेः, स्वामिबुद्ध्या कुमारपालस्यैव मे नमस्कारोऽस्मिन् जन्मनी'ति । जैनधर्मवासितसप्तधातुना तेनेत्य-भिहिते रुष्टो राजा युद्धसज्जो भवेति तद्गिरमाकण्यं श्रीजिनिबम्बं समभ्यर्च्याऽनद्दानं प्रपद्याङ्गी-कृतसङ्गामदीक्षो निजसौधाद्राज्ञः परिग्रहं निजभटवातेन तुपनिकरमिव विकिरन् घटिकाग्रहे प्राप्तः । तेषां मलीमसानां सङ्गजनितं कद्मलं धारातीर्थे प्रक्षाल्य तत्कौतुकालोकनागताभिरप्सरो- 10 भिरहंपूर्विकया वियमाणो देवभृयं जगाम ।

२१०. वरं भट्टेर्भाव्यं वरमपि च खिङ्केर्द्धनकृते वरं वेश्याचार्येर्वरमपि महाक्रूटनिपुणैः। दिवं याते दैवादुद्यनसुते दानजलधौ न् विद्वद्भिर्भाव्यं कथमपि बुधेर्भूमिवलये।।

२११. त्रिभिर्वर्षेस्त्रिभिर्मासैस्त्रिभिः पर्धस्त्रिभिर्दिनैः । अत्युत्रपुण्यपापानामिद्देव फलमश्रुते ॥

इति पुराणोक्तंप्रामाण्यात्स कुन्दपतिर्वयजलदेवनाम्ना प्रतीहारेण श्चरिकया हतो धर्मस्थानपातन'-15 पातकी कृमिभिभेक्ष्यमाणः प्रत्यक्षं नरकमनुभूय परोक्षतां प्रपेदे।

# सं० १२३० पूर्व वर्ष ३ अजयदेवेन राज्यं कृतम्।

१७९) सं० १२३३ पूर्वं वर्ष २ बालमूलराजेन राज्यं कृतम्। अस्य मात्रा नाइकिदेव्या परमिई-भूपतिस्रुतयोत्संगे शिद्युं सुतं वर्षं निधायं गाडराँ रघटनामिन घाटे सङ्कामं कुर्वत्या म्लेब्छराजा तत्सत्त्वादकालागतजलदपटलसाहाय्येन विजिग्ये।

[१४४] / \*चापलादिव बाल्येन रिङ्कता समराङ्गणे । तुरुष्काधिपतेर्येन विप्रकीर्णा वरूथिनी ॥

[१४५] \*यच्छिन्नम्लेच्छकङ्कालस्थलमुचैर्विलोकयन् । पितुः प्रालेयशैलस्य न सारत्यर्बुदाचलः ॥

[१४६] \*द्वतम्रुन्मूलिते तत्र धात्रा कल्पद्वमाङ्करे । उजगामानुजन्मास्य श्रीमीम इति भृपतिः ॥}

१८०) सं० १२३५ पूर्व वर्ष ६३ श्रीभीमदेवेन राज्यं कृतम्।

[१४७] \*भीमसेनेन भीमोऽयं भूपतिर्न कदाचन । वकापकारिणा तुल्यो राजहंसदमक्षमः ॥

अस्मिन् राजिन राज्यं कुर्वाणे श्रीसोहडनामा मालवभूपतिर्गूर्जरदेशविध्वंसनाय सीमान्त-मागतः ततः प्रधानेन सम्मुखं गत्वेत्यवादि-

२१२. प्रतापो राजमार्नण्ड! पूर्वसामेव राजते । स एव विलयं याति पश्चिमाञावलम्बिनः ॥ इति विरुद्धामुपश्चितिं तिहरमार्कण्यं स पश्चान्निववृते । तदनु तेर्नं तत्पुत्रेण श्रीमदर्जनदेवनान्ना गूर्जरदेश भेङ्गोऽकारि ।

<sup>1~</sup>D जिण । 2~P दिन्हा सिरि । 3~AD होउत होइ । 4~AD प्रमाणोक्तः । 5~D 'पातन' नास्ति । 6~D 'सुतं नृपं' नास्ति । 7~A विधाय । 8~B गाहुराः । \*~P आदर्शे एव एतच्छ्रोकचनुष्टयं प्राप्यते । 9~AD नास्ति पदमिदम् । 10~D नास्ति । 11~P गूर्जरधराः ।

- १८१) श्रीमद्रीमदेवराज्यचिन्ताकारी व्याघपह्णीयसङ्केतप्रसिद्धः श्रीमदानाकनन्दनः श्रीलवणप्रसादश्चिरं राज्यं चकार । तत्सुतः साम्राज्यभारधवलः श्रीवीरधवलः । तन्माता मदनराज्ञी देवराजनाञ्चो भगिनीपतेः पद्दकिलस्य भगिन्यां विपन्नायां तस्य बहुतरमनिर्वहमाणमायद्वारं निश्चम्य
  तिन्नवहणाय लवणप्रसादाभिधपतिमाप्रच्छ्य शिशुना वीरघवलेन समं तत्र गता सती तेन
  रुग्हणीयगुणाकृतिरिति गृहिणी चन्ने । श्रीलवर्णस्तृहत्तान्तं सम्यगवगम्य तं व्यापाद्यितुं निश्चि
  तृहहे प्रविष्ठः । निभृतीभ्रय स यावदवसरं निरीक्षते, तावत्स भोजनायोपविश्चन् 'वीरघवलं विना
  नाश्चामी'ति भूयो भूयो व्याहृत्य निर्वन्धात्समानीयैकसिन्नेव स्थालेऽश्चन्नकस्मादापतितश्चारीरणं
  कृतान्तमिव सातङ्कमालोक्य श्यामलास्यो मा भैषीरिति तेनोचे—'यदहं त्वामेव हन्तुमागतः परमस्मिन्मन्नन्दने वीरघवले वात्सल्यं साक्षाचक्षुषा निरीक्ष्य तदाग्रहान्निवृत्तोऽस्मी'त्युक्त्वा तेन
  10 सत्कृतो यथागतं जगाम ।
  - १८२) वीरधवलस्यापरितृकाः राष्ट्रकूटान्वयाः साङ्गण-चामुण्डराजादयो वीरव्रतेन भुवनतल-मतीताः।
- १८३) अथ स वीरधवलक्षत्रिय उन्मीलितिकिश्चिवेतनस्तस्मान्मातृंष्ट्रतान्तात्त्रपमाणस्तृहृहं त्यक्त्वा निजमेव जनकं सिषेवे। स तुं आजन्मौदार्यगाम्भीर्यस्थैर्यनयविनयौचित्यदयादानदा
  15 क्षिण्यादिगुणशाली शालीनतया कण्टकग्रस्तां कामि भुवमाक्रम्य पित्रापि कियत्कृतजनपदमसादो द्विजन्मना चाहडनाम्ना सचिवेन चिन्त्यमानराज्यभारः प्राग्वाटवंशमुक्तामणिना पुरा
  श्रीमत्पत्तनवास्तव्येन तत्कालं तत्रायाततेजःपालमिश्चणा सह सौहार्दमुत्पेदें।

# [ १०. वस्तुपाल-तेजःपालप्रबन्धः । ]

- १८४) अथ प्रकृतमिष्ठणो जन्मप्रबन्धं स्तुमः\*-कदाचिच्छ्रीमत्पत्तने भद्दारकश्रीहरिभद्रस्20 रिभिन्न्यांक्यानावसरे कुमारदेन्यभिधाना काचिद्विधवातीव रूपवती [बालां] मुहुर्मुहुर्निरीक्ष्यमाणा तत्र स्थितस्याद्याराजमिश्रणश्चित्तमाचकर्षं । तद्विसर्जनानन्तरं मिश्रणानुयुक्ता गुरव
  इष्टदेवतादेशाद्-'अमुष्याः कुक्षौ सूर्याचन्द्रमसोर्भाविनमवतारं पद्म्यामः । तत्सामुद्रिकानि
  भूयो भूयो विलोकितवन्तः' इति प्रभोविज्ञाततत्त्वः स तामपहृत्य निजां प्रेयसीं कृतवान्।
  क्रमात्तस्या उदरेऽवतीर्णो तावेव ज्योतिष्केन्द्राविव" वस्तुपालतेजःपालाभिधानौ सचिवाव25 भूताम्।
  - १८५) अथान्यदा श्रीवीरधवलदेवेन निजव्यापारभारायाभ्यर्थ्यमानः प्राक् ससौधे तं सपन् त्रीकं भोजयित्वा श्रीअनुपमा राजपव्ये श्रीजयतलदेव्ये निजं कर्पूरमयताडङ्कयुग्मं कर्पूरमयो मुक्ताफलसुवर्णमयमणिश्रेणिभिरन्तरिताभिर्निष्पन्नमेकावलीहारं प्राभृतीचकार । मन्निणः

 $<sup>1\</sup> P$  'मिश्रमभिक्सा॰; B ॰ मिश्रमिश्चिक्सा॰।  $2\ BP$  नास्ति 'श्रीलवणः'।  $3\ AD$  मानुकाः।  $4\ D$  वीरजनत्वेन ।  $5\ D$  'मानु' नास्ति ।  $6\ D$  सस्वौदार्य॰।  $7\ P$  '॰गास्भीर्यधैर्योदिगुणशास्ती' इस्तेव ।  $8\ P$  ॰मनुवभूव । \*P विहास अम्पन्तितद्वाक्षयस्थाने 'मिश्रणस्तु जन्मवार्ता वैवम्' प्तादशं वाक्यम् ।  $9\ P$  प्रतावेव एष शब्दो विद्यते ।  $10\ BP$  आततान ।  $11\ B$  ॰केन्द्राधितवस्तु॰।

प्राभृतमुपढोिकतं निषिध्य निजमेषं व्यापारं समर्पयन् 'यत्तवेदानीं वर्त्तमानं वित्तं तत्ते कुपि-तोऽपि प्रतीतिपूर्वं पुनरेवाददामी'ति अक्षरपत्रांन्तरस्थबन्धपूर्वकं श्रीतेजःपालाय व्यापारसम्ब-निधनं पश्चाङ्गप्रसादं ददौ ।

२१३. अकरात्कुरुते कोशमवधादेशरक्षणम् । भ्रक्तिंष्टद्विमयुद्धाच स मन्त्री वुद्धिमांश्र सः ॥

१८६) निखलनीतिशास्त्रोपनिषन्निषणणधीः स्रसामिनं वर्द्धयन् भानूदये कालपूजया विधि- विच्छीजिनमर्चित्वा, गुरूणां चन्दनंकर्पूरपूजानन्तरं द्वादशावर्त्तवन्दनादनु यथावसरप्रस्थाख्यान्त्रपूर्वमेषेकं स्रोकं ग्रोरध्येति । मन्नावसरानन्तरं सद्यस्करसवतीपाकभोजनानन्तरं, मुञ्जालनामा महोपासकस्तदङ्गलेखकोऽवसरे रहसि प्रच्छ-'स्नामिनाऽहर्मुखे शीतान्नमाहार्यते किं वा सद्यस्कि। पृच्छन्तं मन्निणां ग्राम्योऽयं इति द्विस्त्रिर्द्धपर्य कदाचित्कोधानुबन्धार्तं पश्चपाल इत्याक्षिसः । स धृतर्धेर्य 'उभयोः कश्चिदेकतरः स्यादि'त्यभिहते तद्वच्यातुरीचमत्कृतिचत्ते । मन्निणां 'अनिधगतभवदुपदेशध्वनिरहम्, तद्विज्ञ! यथास्थितं विज्ञप्यतामि त्यादिष्टः स वाग्मी मोवार्च-'यां रसवतीमतीव रसष्ठतां सद्यस्कां प्रमुरभ्यवहरति तां प्राक्षपुण्यरूपां जन्मान्तरित-तयात्यन्तशितलां मन्ये । किं चेदं मया गुरोः सन्देशवचनमाविष्कृतम्, तत्त्वं तु त एवावधार-यन्तीति तत्र पादाववधार्यताम् ।' तेनेति विज्ञसः श्रीतेजःपालनामा मन्नी कुलगुरुभद्दारक-श्रीविजयसेनसूरीणामभ्यणमागतः। गृहिधमेविधिं गुरून् पपच्छ। तैरुपासकद्शाभिधसप्तमाङ्गा-15 जिनोदिते देवपूजाबश्यकयतिदानादिके गृहिधमें समुपदिष्टे, ततःप्रभृति स देवतार्घनिवशेषजैन-मुनिदानार्यं धर्मकृत्यमारच्यवन् । वर्षत्रितयदेवतावसरायपदेन पृथक्कृतेन पद्त्रिशात्महस्र-प्रमाणेन द्रव्येण याउलाग्रामे श्रीनेमिनाथप्रासादः समजनि।

(अत्र P आदर्शे निम्नगता विशेषाः श्रोका लिखिता लभ्यन्ते-)

[१४८] सांयात्रिकजनो येन कुर्वाणो हरणं नृणाम् । निषिद्धस्तदभूदेप धर्मोदाहरणं भ्रुवि ॥

[१४८] स्पृष्टास्पृष्टनिषेधाय विधायावधिवेदिकाम् । पुरेऽसिन् वारितस्तेन तक्रविक्रयविष्ठवः ॥

[१५०] यच्यूनं यत्र यक्षष्टं यस्तत्र तदचीकरत् । उत्पत्तिरुत्तमानां हि रिक्तपूरणहेतवे ॥

[१५२] अकल्पयदनल्पानि देवेभ्यः काननानि यः । हरनेत्राग्नितापस्य यत्र न सरित सरः ॥

[१५२] रम्भासम्भावितैर्यस्य वर्नेर्रृपनिषेवितैः । मनोज्ञसुमनोवर्गैः स्वर्गसौन्दर्यमाददे ॥

[१५३] संगृहीतानि हारीतशुकचित्रशिखण्डिभिः । धर्मशास्त्रधर्माणि यस्योद्यानानि रेजिरे ॥

25

[१५४] दर्शयन् सुमनोभावं श्रीमत्तामतुलामयम् । काननानां स्वयन्थूनां स्वयन्थूनामिवाकरोत् ॥

[१५५] आददानाः पयःपूरं यत्कासारेषु कासराः । विराजन्तेतरां पारावारेष्विव पयोधराः ॥

[१५६] अकारयदयं वापीरपापी यः कियारतः । सुधायामपि माधुर्यं यज्ञलैर्गलहस्तितम् ॥

[१५०] ताः प्रपाः कारितास्तेन यदीयं पिवतां पयः । तृप्यन्त्यास्थानि पान्थानां न रूपं पत्रयतां द्याः ॥

[१५८] स्कुटं वेष्टयता शुग्नैः कीर्तिकूटैः पटैरिव । दशापि ग्राहिता येन दिशः श्रेताम्बरवतम् ॥

<sup>1</sup> D समार्पेयत्। 2 D ॰ पात्रान्तरसम्बन्धः । 3 A D देशवृद्धिः । 4 D वन्द्नः । 5 B ॰ रधीत्यः । 6 P मा-स्लोतत्पदम् । 7 BP विजने इति । 8 AD नास्ति । 9 AD ग्रामेयं द्वेधा त्रेधाऽः । 10 AD क्रोधान्मक्रिणाः । 11 P इत्युवाचः । 12 AD 'चिसः' इत्येवः । 13 AD नास्ति । 14 BP वाचमुवाचः । 15 D मन्यते । 16 D 'गृहिधमैं' इत्येवः ।

[१६०] येन पीपधशालासाः कारितासारितात्मना । मध्ये श्वेताम्बरेर्यासां विश्वद्धिः सुधया बहिः ॥

[१६१] यस्य पापधशालासु यतयः संवसन्ति ते । सदा येपामदाराणामात्मभूसम्भवः कृतः ॥

[१६२] ज्ञानाख्यं यस तचक्षुर्वाचां देवी ददे ग्रदा । नित्यं येनैप धर्मस्य गतिं सक्ष्मामपीक्षते ॥

१८७) अथ सं० १२७७ वर्षे सरखतीकण्ठा भरण-लघु भोजराज-महाकवि-महामात्य-श्रीवस्तु-उपालेन महायात्रा प्रारेभे । गुरूपदिष्टे लग्ने तत्कृतसङ्घाधिपत्याभिषेकेण श्रीदेवालयपस्थाने उपक-म्यमाणे दक्षिणपक्षे दुर्गादेव्याः खरमाकण्ये खयं तद्विदा शाकुनिकेन किश्चिचिन्तयति। कश्चिन्म-रुवृद्धः 'शक्कनं भारितं विधेही'त्यभिदधानः, शक्कनाच्छन्दो बलीयानिति विचार्यपुराद्वहिरावासेषु श्रीदेवालयं संस्थाप्य शकुनव्यतिकरं पृष्टो मार्गवैषम्ये शकुनानां वैपरीत्यं श्लाघ्यते। राज्यविकल-तायां तीर्थमार्गाणां वैषम्यम्। तथा यत्र सा दुर्गा दृष्टिपथं गता तत्र कमपि दक्षं पुरुषं प्रस्थाप्य स 10 प्रदंशो दर्शताम्। तथाकृते स पुरुष इति विज्ञपयामास-'यत्तस्मिन् वरण्डके' नवीकियमाणे सा-र्द्धचयोदशे घरें (गृहे ?) निपण्णा देव्यभूत्। अथ स मरुवृद्धो 'देवी भवतः सार्द्धचयोदशसंख्या यात्रा अभिहितवती। अन्लाईयात्राहेतुं भूयः पृष्टे स प्राह-'इहातुलमङ्गलावसरे तद्वक्तं न युक्तम्। समये सर्वं निवेदयिष्यामी'ति वाक्यानन्तरं श्रीसङ्घेन समं स मन्नी पुरतः प्रयाणमकरोत् । सर्व-संख्यया-वाहनानामई पश्चमसहस्राणि, एकविंशतिशतानि श्वेताम्बराणाम् , त्रिशती दिग्वास-15 साम्; सङ्घरक्षाधिकारे सहस्रं तुरङ्गमाणाम्, सप्तवाती रक्तकरभीणाम्, सङ्घरक्षाधिकारिणश्च-त्वारों महासामन्ताः । इत्थं समग्रसामग्र्या मार्गमतिक्रम्य श्रीपादलिव्युरे स्वयं कारिते श्रीमहा-वीरचैत्यालङ्कृतस्य श्रीलिलितसरसः परिसरे आवासान् दापयामास । तत्र तीर्थाराधनां विधिवद्वि-धाय मूलप्रांसादे काञ्चनकलदाम् , प्रौढजिनयुगलम् , श्रीमोढेरपुरावतार-श्रीमन्महावीरचैत्याराध-कमृत्ति-देवकुलिकामूलमण्डपश्रेणेरुभयनश्रतुष्किकाद्वयपङ्कि-शकुनिकाविहार-सत्यपुरावतार-20 चेत्यपुरतो रजनमृल्यं तोरणम्, श्रीसङ्घयोग्या मठाः, जामि सप्तकस्य देवकुलिकाः, नन्दीश्वरा-वतारप्रासादः, इन्द्रमण्डपश्चः, नन्मध्ये गजाधिरूढश्रीलवणप्रसाद-वीरधवलमूर्ती, तुरङ्गाधिरूढे निजमूर्ती, तत्र सप्त पूर्वपुरुषमृर्तयः, सप्त गुरुमृर्तयश्च, तत्सन्निधौ चतुष्किकायां ज्यायोभ्रात्रोर्म-हं ॰ मालदेव – तृणिगयोराराधकमृतीं, प्रतोली, अनुपमासरः, कपर्दियक्षमण्डपतोरणप्रभृतीनि बहुनि 'धर्मस्थानानि रचयांचके । तथा नन्दीश्वरकर्मस्थाये कण्टेलीयापाषाणसत्कजातीयषोडदा-25 स्तम्भेषु पावर्कंपर्वतात् जलमागंणानीयमानेषु समुद्रकण्ठोपकण्ठे उत्तार्यमाणेषु, एककः स्तम्भ-स्तथा पङ्क निमग्नः यथा निरीक्ष्यमाणोऽपि न लभते । तत्पदेऽपरपाषाणस्तम्भेन प्रासादः प्रमाण-कोटिं नीतः। वर्षान्तरे वारिधिवेलावशात्पङ्कानिमग्नः स एव स्तम्भः पादुरासीत्। सचिवसमा-देशात्तस्मिस्तत्र सञ्चार्यमाणे प्रासादो विदीर्ण इति निवेदितुमागताय परुष भाषकायापि पुरुषाय हैमीं जिह्नां स मन्त्री ददौं । दक्षेः किमेतदिति पृष्टे 'अतः परं तथा कथि दर्मस्थानानि दढानि 30 कारियप्यन्ते यथा युगान्तेऽपि तेषां नान्तो भवति । अतः पारितोषिकं दानम् ।' आमूलाचृतीय-वेलायामयं प्रासादः समुद्धतो विजयते । श्रीपालिताणके च विशालां पौषधशालां कारयामास । श्रीमदुज्जयन्ते च श्रीसङ्कन सह प्राप्तो मन्त्री। तत्र च तदुपत्यकायां तेजलपुरे सकारितं नव्यं

<sup>1</sup> D 'कश्चित्' नास्ति । 2 D वरण्डशब्दे । 3 A घिरे; B परे; P बरे; D ॰ देशप्वरेषु । 4 D नास्त्येतत्पदम् । 5 D धार्मिकसस् । 6 A 'प्रभृतिनिजधर्मस्थानानि' इत्येव । 7 D जिनधर्म । 8 D 'पावक' शब्दो नास्ति । 9 'अपि पुरुषाय' नास्ति AD । 10 P श्वदातुः A दुदे । 11 D जक्रपूरे कारितं ।

20

वमं, तथा तन्मध्ये श्रीमदाशराजिवहारं, तथा कुमारदेवीसरश्च, निरुपमं विलोक्य धवलगृहे 'पादोऽवधार्यतामि'ति नियुक्तैरूच्यमाने 'श्रीमद्भरूणां योग्यं पौषधवेदमास्ति नास्ति?' इति मश्चिणादिष्टे तिन्निष्पायमानमाकण्यं विनयातिक्रमभीरुर्गुरुभिः सह बहिदापितावासे तस्यो । प्रातरुज्यन्तमारु श्रीशैवेयक्रमकमलयुगलममलमभ्यच्यं स्वयंकारितश्रीशञ्जस्यावतारतीर्थे प्रभूत-प्रभावनां विधाय, कल्याणत्रयचैत्ये वर्यसपर्यादिभिस्तदृचितीमाचर्य, स मन्नी यावचृतीये दिनेऽ- वरोहित तावदुभाभ्यां दिनाभ्यां निष्पन्ने पौषधौकसि मन्निणा समं गुरवस्तत्र समानीतास्तान् प्रशाश्चः; पारितोषिकदानेनानुजगृहुः । श्रीमत्पत्तने प्रभासक्षेत्रे चन्द्रप्रभं प्रभावनया प्रणिपत्य यथौचित्यादभ्यच्यं च निजेऽप्टापद्मामादेऽप्टापदकलशं समारोप्य तत्रत्यदेवलोकाय दानं ददानः, प्रभु श्रीहेमाचार्येः श्रीकुमारपालचपत्रये जगिहिदितं श्रीसोमेश्वरः प्रत्यक्षीकृत इति पञ्चदशाधिकवर्षश्चात्रवेद्यधार्मिकपुजाकारकमुखादाकण्यं तचरित्रचित्रितमना च्यावृत्तमानो मागे लिङ्कोप-10 जीविनामसदाचारेणान्नदाने निषिद्धे तत्पराभवं विज्ञाय वायटीयश्रीजिनदत्तसृरिभिर्निजोपासक-पार्श्वात्तस्मन्त्रणे पूर्यमाणे सति दर्शनानुनयार्थं तत्र समागताय मन्निणे-

२१४. रत्नाकर इव क्षारवारिभिः परिपूरणातु । गम्भीरिमाणमाधत्ते शासनं लिङ्गधारिभिः ॥

२१५. यान लिङ्गिनोऽनुवन्दन्ते संविधा अपि साधवः । तटचि चर्चते कसाद्धार्मिकैर्भवमीरुभिः ॥

२१६. प्रतिमाधारिणोऽप्येषां त्यजन्ति विषयं पुरः । लिङ्गिनां विषयस्थानामनर्चा तु विरोधिनी ॥

२१७. लिङ्गोपजीविनां लोके कुर्वन्ति येऽवधीरणाम् । दर्शनोच्छेदपापन लिप्यन्ते ते दुराशयाः ॥

## \*आवश्यकवन्द्रनानिर्युक्ती-

२१८. तित्थयरगुणा पिडमासु नित्थ निस्संसयं वियाणन्तो। तित्थयरो ति नमन्तो सो पावइ निजरं विउलं॥ २१९. लिङ्गं जिणपन्ननं एव नमंसन्ति निजरा विउला। जइवि गुणविष्पद्दीणं वन्दइ अज्झप्पसुद्धीए॥

इति तदुपदेशान्निर्मार्जितसम्यक्त्वदर्पणो विशेषाद्दर्भनपूजापरः खस्थानमासदत्।

१८८) अथ ज्यायसा सोदरेण मं० दृणिगनाम्ना परलोकप्रयाणावसरे 'ऽर्बुदे विमलवसिहकायां मम योग्या देवकुलिकैका कारियत्वये 'ति धर्मव्ययं याचित्वा तिस्मिन्वपन्ने तद्गोष्टिकेभ्यस्तद्भवमल-भमानश्चन्द्रावत्याः स्वामिनः पार्श्वान्तव्यां भूमिं विमलवसिहकासमीपेऽभ्यर्थ्यं तत्र श्रीतृणिगवसिहमासादं सुवनत्रयचैत्यशालाकारूपं कार्यामासिवान्'। तत्र श्रीनेमिनाथविम्बं संस्थाप्य प्रतिष्ठितम् । तद्गुणदोषविचारणाकोविदं श्रीजावालिपुराच्छीयशोवीरमिन्निणं समानीय मन्नी प्रासादस्व-25 रूपं पप्रच्छ। तेन' प्रासादकारकसूत्रधारः शोभनदेवोऽभ्यधायि—'रङ्गमण्डपेषु 'शालभिन्नकामिशुनस्य विलासघीटसीर्थकृत्पासादे सर्वथानुचितः, वास्तुनिषिद्धः । तथा गर्भगृहप्रवेशद्वारे सिन्हाभ्यां तोरणिमदं देवस्य विशेषपूजाविनाशि । तथा पूर्वपुरुषमूर्त्तियुत्रगजानां पुरतः' 'भासादः कारापकस्यायतिविनाशी' । ''इत्यप्रतीकाराई दृषणत्रयं विज्ञस्यापि सूत्रभृतो यदुत्पचते स भावि-कर्मणो दोषः' इति निर्णीय स 'ध्यथागतमथोगतः । तदुपश्लोकनश्लोका एवम्—

<sup>1</sup> P बहिरावासेषु । 2 AD तत् । 3 P नास्ति । 4 D 'प्रभु' नास्ति । 5 P ब्रुनयाम । 6 P तदेव । 7 P क्वेते । \* एतत्पदमप्रिमं गाथाद्वयं च P आदर्शे नोपलब्धम् । 8 B तित्थयक्ति । 9 A पामद् । 10 B ब्नमंभु ति । 11 P कारयामास । 12 D ततस्तेन; A ततः । 13 AD ब्रमण्डपे । 14 AD विशाल । 15 AD शालापभाद्रागे । 16 B प्रासादे; AD प्रासाद । 17 AD ब्रिनाकि; Db आयविनाशः । 18 P विशाय 'इति' नास्ति । 19 AD 'अयो' नास्ति ।

२२०. यशोवीर यशोग्रकाराशेरिन्दुरसौ शिखा । तद्रक्षणाय रक्षायाः श्रीकारो लाञ्छनच्छलात् ॥

२२१. बिन्दवः श्रीयशोवीर शून्यमध्या निरर्थकाः । संख्यावन्तो विधीयन्ते त्वयैकेन पुरस्कृताः ॥

२२२. यशोवीर लिखत्याख्यां यावचन्द्रे विधिस्तव । न माति अवने तावदाद्यमप्यक्षरद्वयम् ॥

[१६३] { <sup>†</sup>न माघः श्राघ्यते कैश्रिकाभिनन्दो न नन्दते । निष्कलः कालिदासोऽपि यशोवीरस्य सिन्नधौ ।।

[१६४] 'प्रकाश्यते सतां साक्षाद्यशोवीरेण मिश्रणा । मुखे दन्तद्युता ब्राह्मी करे श्रीः खर्णमुद्रया ।।

[१६५] 'अर्जितास्ते गुणास्तेन चाहुमानेन्द्रमन्त्रिणा । विधेरब्धेश्च नन्दिन्यौ यैरनेन नियन्त्रितौ ॥

[१६६] 'लक्ष्मीर्यत्र न वाक् तत्र यत्र ते विनयो नहि । यशोवीर महिचत्रं सा च सा च स च त्विय ॥

[१६७] वस्तुपाल-यशोवीरौ सत्यं वाग्देवतासुतौ । एको दानस्वभावोऽभृदुभयोरन्यथा कथम् ॥}

## ॥ इति श्रीरात्रुञ्जयादितीर्थानां यात्राप्रबन्धः॥

10 १८९) अथ श्रीवस्तुपालस्य स्तम्भतीथें सहदनाम्ना नौवित्तकेन समं विग्रहे सञ्चायमाने श्रीमृगुपुरान्महासाधनिकं राङ्कनामानं श्रीवस्तुपालं प्रति बालकालरूपमानीतवान्। स जलिषक्ले दत्तनिवासो नगरप्रवेशमार्गानं शंङ्कसङ्कीणितानालोक्य व्यवहारिणां वित्तानि यानपात्रप्रणयीनि च
बीक्ष्य प्रहितैर्बन्दिभिः श्रीवस्तुपालेन समं समरवासरं निर्णीय यावचतुरङ्गसैन्यं सन्नद्यते तावच्मीवस्तुपालेन पुरः कृतो गुडजातीयो भूणपालनामा सुभटो 'यदि शङ्कमन्तरेणाहं प्रहरामि
15 तदा किपलां धेनुमेवे'ति वारवर्णिकापूर्वं 'कः शङ्क ?' इति तद्वचनादनु शङ्कोऽहमिति प्रतिसुभटेनोदिते तं घातेन निपाल पुनरनयेव रीला द्वितीये तृतीयेऽपि पातिते सित 'कथं समुद्रसामीप्यात् शङ्कबाहुल्यमि'त्युचरन् महासाधनिकशङ्केनैव तत्सुभटतां श्राधमानेनाहृतः, कुन्ताग्रेण
प्रहरन्, सतुरग एकेनैव प्रहारेणं व्यापादितः। तदनु श्रीवस्तुपालेन समराङ्गणप्रणयिना केसरिकिशोरेणेव शङ्कसैन्यं गजयूथमिव त्रासितं दिशो दिशमनेशत्। [पश्रान्नोवित्तको मारितः सइ20 यद इति\*।] तदनु भूणपालमृत्युस्थाने भूणपालेश्वरप्रासादो मिश्रणा कारितः।

## (अत्र ${f P}$ आदर्शे निम्नगता अधिकाः स्रोका लभ्यन्ते-)

- [१६८] काण्डानां सह कोदण्डगुणैः सन्धिरजायत । तेषां वीरप्रकाण्डानां विग्रहस्तु परस्परम् ॥
- [१६९] कर्णे लगद्भिरन्येषामन्येषां जीवितव्ययम् । कुर्वाणैविंद्धे बाणैः स्पष्टं दुर्जनचेष्टितम् ॥
- [१७०] विहाय शर्राधं वेगाचापमापुः शिलीमुखाः । चिह्नमेतत्सपक्षाणां विधुरे यत्पुरःस्थितिः ॥
- [१७१] वक्षो विक्षिप्य वैपक्षं पत्रिणः परतो गताः । न चिरं निर्गुणैर्लभ्या धीराणां हृद्यवस्थितिः ॥
  - [१७२] मत्रीश्वकरसंसर्गादिव दानार्थमुद्यतः । असिरुत्सृष्टवान् कोशं बद्धमुष्टिरपि क्षणात् ॥
  - [१७३] वीराणां पाणिपादाब्जैः पूजितेवाहवक्षितिः । दत्तार्थेव च दर्वाभाकेशमिश्रैः शिरःफलैः ॥
  - १९०) अथान्यस्मिन्नवसरे श्रीसोमेश्वरस्य कवेः काव्यम्'-
- २२३. हंसैर्लब्यप्रशंसैसरिर्तंकमलप्रत्तरङ्गेसरङ्गेर्नारेरन्तर्गभीरैश्रदुलबक्कुलग्रासलीनैश्र मीनैः।
  पालीरूढद्वमालीतलसुखशयितस्त्रीप्रणीतेश्र गीतेर्भाति प्रकीडदातिर्स्तंव सचिव! चलचक्रवाकस्तटाकः॥

<sup>ं</sup> एते स्रोकाः P आदर्शे एवोपलभ्यन्ते । 1 P ०प्रवेशान् । 2 D शत्रुः । 3 A भउणः D लूणः D त्रूणः 4 D नास्ति । 5 P कृपाणप्रहारेण । \* BP आदर्शे नोपल्रूश्विमदं वाक्यम् । 6 P नास्तिः B देवस्य । 7 BP नास्तिः । 8 P ० बिल्लुल्यि । 9 A दूर्तिः D दूर्मिं ।

इत्यत्र' आति'शब्दपारितोषिके' श्रीमन्त्रिणा षोडशसहस्रद्रम्माणां' दातिः' प्रसादीकृता। किचिनिन्तातुरस्य मन्त्रिणो भूमिं मृगयमाणस्य समागतः सोमेश्वरदेवः समयोचितमिदमपाठीत्'-

२२४. एकस्त्वं श्वनोपकारक इति श्रुत्वा सतां जल्पितं लजानम्रिशिराः स्थिरार्तेलमिदं यद्रीक्ष्यसे वेदि तत् । वाग्देवीवदनारिवन्दितलकः श्रीवस्तुपालः स्वयं पातालाद्वलिश्विद्धिरियकुन्मार्गं भवान् मार्गिति ॥

मिश्रणास्य काव्यस्य पारितोषिकेऽष्टौ सहस्राणि प्रदत्तानि । तथा-२२५. त्वचं कर्णः शिविमांसं जीवं जीमृतवाहनः । ददौ दधीचिरस्थीनि...

इति त्रिषु पदेषु पण्डितेष्वधीयमानेषु पण्डितजयदेवः समस्यापदमिष-

वस्तुपालः पुनर्वसु ॥

इत्युचरन् सहस्रचतुष्टयं छेभे।

तथा सूरीणां दर्शनप्रतिलाभनावसरे केनापि दुर्गतद्विजातिना याचनया तम्नियुक्तेभ्यः कृपया 10 पटीमुपलभ्य मम्त्रिणं प्रति समयोचितमित्यूचे-

२२६. क्विच्तूलं कचित्सूत्रं कार्पासास्यि कचित्कचित्। देव! त्वदरिनारीणां कुटीतुल्या पटी मम।। एतत्पारितोषिके मिश्रणा दत्तानि पश्चददादातानि।

तथा बालचन्द्रनाम्ना पण्डितेन श्रीमम्रिणं प्रति-

२२७. गौरी रागवती त्विय त्विय वृपो बद्धादरस्त्वं युतो भूत्या त्वं च लमद्भुणः शुभगणः किं वा बहु ब्रूमहै। 15 श्रीमन्त्रीश्वर! नूनमीश्वरकलायुक्तस्य ते युज्यते बालेन्दुश्चिरग्रुचके रचित्तं त्वत्तोऽपरः कः प्रश्वः॥ इत्युक्ते तस्याचार्यपदस्थापनायां द्रम्मसहस्त्रचतुष्ट्यं व्ययीकृतम्।

१९१) कदाचिन्म्छेच्छपतेः सुरताणस्य गुरुं मालिमं मेंखतीर्थयात्राकृते इह समागतमवगम्य तिज्ञिधुक्षुभ्यां श्रीलवणप्रसाद-वीरधवलाभ्यां श्रीतेजःपालमन्त्री मन्नं पृष्ट एवमाख्यातवार्त्न्

२२८. धर्मच्छबप्रयोगेण या सिद्धिर्वसुधाश्चजाम् । स्वमात्देहपण्येन तिद्दं द्रविणार्जनम् ॥ इति नीतिशास्त्रोपदेशेन तयोर्श्वकयोरिव छागमुन्मोच्य पाथेयादिना सत्कृत्य च तं तीर्थे प्रहितवान् । स च कियद्भिर्वर्षेः 'पश्चाद्व्याष्ट्रतः श्रीमस्त्रिणा तदुचितनेपथ्यादिभिः सत्कृतः स स्वस्थानं प्राप्तस्तीर्थगुणानां विस्तरन् श्रीसुरताणपुरतः श्रीवस्तुपालमेव वर्णयामास । स सुरताण-स्तदनन्तरम्-'अस्माकं देशे भवानेवाध्यक्षोऽहं तु भवतः सेलभृत्, तत्त्वयाहं यत्कृत्यादेशेनेव सर्वदानुग्राह्य' इति प्रतिवर्षं तत्प्रहितयमलकपत्रेणोपरुध्यमानः श्रीमन्त्रीशः श्रीशत्रुञ्जयभूमिगृह-25 योग्यं श्रीगुगादिजिनविम्बं धन्यंमन्यमानस्य सुरताणस्यानुज्ञया तद्दशवर्त्तिन्या मम्माणीनाद्याः खन्याः प्रयत्नशतेरानीतवान् । तस्मिन्नर्थारीहति श्रीमूलनायकस्यामर्थात्पर्वते विद्युत्पातः सम-जनि । ततः प्रभृति श्रीमन्त्रीश्वरस्याजीवितान्तं श्रीदेवपादेर्दर्शनं न ददे ।

१९२) किसिश्चित्पर्वणि श्रीमद्रनुपमया निरुपमे सुनीनामन्नदाने यद्दच्छया दीयमाने कार्योत्सु-क्यात्तदागतः श्रीवीरधवलदेवः सिताम्बरदर्शनेन दारप्रदेशं पाणिन्धममालोक्य विस्मयसेरमा-३०

<sup>1</sup> P आदर्शे एवेदं पदं छम्पते । 2 A अति  $\circ$ ; D नास्ति । 3 एतत्पदमपि D नास्ति । 4 BP पोडशसहस्ताः । 5 D द्विः; BP नास्ति । 6 ABD अपाठीत्–तद्यथा । 7 P धरा  $\circ$  । 8 P ध्रुवं । 9 P प्रस्तावे । 10 D 'चतुष्ट्यं नास्ति । 11 D सुरताण  $\circ$  । 12 P मंस्त । 13 P इदमूचे । 14 D $\circ$ -d दिनैः 15 A सुम्मण; B सुन्माणी सुम्माणी । 16 ABD 'अप' स्वाने 'अप' । 17 D  $\circ$ द्द्यंनिनं ।

नासो मिश्रणमभिहितवान्-'हे मिश्रन्! इत्थं सदैवाभिमतदैवतवत् किममी न सित्कयन्ते। तव चेदशक्तिस्तदर्द्धविभागो ममास्तुं। मामकमेव सर्वं वा दीयतां सदैवेत्यतः कारणान्नोच्यते। तथा कृते भवतो धृथायास एव स्यादि'ति तन्मुखचन्द्रविनिर्गतैगोंभिर्निर्वाणोपतापः 'खामिनः किया-नर्द्धविभागः, सर्वमेव भवदीयमेवे'त्युक्तवा' पटीं न्युञ्छनीचक्रे'।

- 5 १९३) अन्यदा यतिदानावसरे मिथो मुनिजनसम्मर्दात् श्रीमदनुपमायाः प्रणमत्याः प्राज्या-ज्यपूर्णं घृतपात्रं पृष्ठे पतितमालोक्य कुपितं तेजःपालमित्रणिमिति सान्त्वितवती 'यत्तव खा-मिनः प्रासादान्मुनिजनपुण्यपात्रपतितेराज्येरङ्गेऽभ्यङ्गो भवती'ति तत्पूर्णदानविधिचमत्कृतो मग्नी पश्चाङ्गप्रसादपूर्वम्-
- २२९. दानं प्रियवाक्सहितं ज्ञानमगर्वे क्षमान्वितं शौर्यम् । त्यागसहितं च वित्तं दुर्लभमेतचतुर्भद्रम् ॥ इति युक्तोक्तिपूर्वं च तां मस्त्री प्रशश्चांस । इत्यनेकधा दानावदातनिकषरेग्वां प्राप्तां-
  - २३०. लक्ष्मीश्रला शिवा चण्डी शची सापत्यदृषिता । गङ्गा न्यग्गामिनी वाणी वाक्साराऽनुपमा ततः ॥ इत्यादिभिः स्तुतिभिर्जेनाचार्यैः स्तूयते सा ।
- १९४) अथान्यदा पश्चग्रामसङ्ग्रामाधिरूढयोः श्रीवीरधवल-लवणप्रसादयोः श्रीवीरधवलपत्नी राज्ञी जयतलदेवी सन्धिविधानहेतवे जनकं प्रतीहार श्रीशोभनदेवमुपागता। 'किं वैधव्याद्रीरुः 15 सन्धिबन्धं कारयसि?' इति तेनाभिहिता। वीरचूडामणेः पत्युः श्रीवीरधवलस्योन्नतिमारोपयन्ती सा 'पितृकुलविनाश्राङ्कया भूयो भूयोऽहमेवं व्याहरामि। तुरगपृष्ठाधिरूढे तस्मिन्वीरे स कोऽस्ति सुभटो यस्तत्सन्मुखे स्थास्यती'ति व्याहृत्य सा सामर्षेव प्रतस्थे। अथ तस्मिन्समरसंरम्भे प्रहार-व्यथाव्याकुछे श्रीवीरधवछे भुवस्तलमलं कुर्वति किश्चिदन्त भन्ने समग्रसुभटवर्गे 'एक एवायं पत्तिः पतित' इति सकलं निजबलम्रत्साहयन् श्रीलवणप्रसादः समस्तानपि रिपून् लीलयैव समूलकाषं 20 किषतवान्। इत्थमेकविंशतिकृत्वः सत्त्वगुणरोचिष्णु रणरसिकतया क्षेत्रे पितुरग्रे पतितः।
  - २३१. यः पश्चग्रामसङ्गामभूमी भीमपराक्रमः । घातैः पपात सञ्जातैरश्वतो न तु गर्वतः ॥
- १९५) श्रीवीरघवलस्यायुःपर्यन्ते प्रतितीर्थं प्रस्थितस्यं दत्तमेकघा सहस्रगुणमुपलभ्यत इति रूढेः श्रीतेजःपाछेन जनमसुकृतं ददे। तद्नु तस्मिन् खामिनि विपन्ने तत्सौभाग्यातिशयात्सेव-कानां विंशत्यधिकशतेन सहगमनं चक्रे। तद्नु श्रीतेजःपाछेन प्रेतवने यामिकान्मुक्त्वा लोकस्य 25 स निर्वन्धो निषिद्धः।

२३२. आयान्ति यान्ति च परे ऋतवः ऋमेणः सञ्जातमेतद्दतुयुग्ममगत्वरं तु । वीरेण वीरधवलेन विना जनानां वर्षा विलोचनयुगे हृदये निदाघः ॥

१९६) अथ श्रीमञ्जिणा वीरधवलस्यै सुतों वीसलदेवो राज्येऽभिषिक्तः । श्रीअनुपमदेव्या विपत्तौ तेजःपालस्य आरूढे ग्रैन्थावनिवर्त्तमाने तन्नागतैर्भद्दा० श्रीविजयसेनसूरिभिर्बलवत्पुरुषे-30 रुपदामितायां विपदि किश्चिवेतनया सापत्रपः श्रीतेजःपालः स्वैरिणोचे-'वयमस्मिन्नवसरे भवतः

<sup>1</sup> P 'सस' इत्येव । 2 P नाम्ति 'सर्वे वा' । 3 P भवतां वृथा प्रयासः । 4 P इत्युदीर्य । 5 P चकार । 6 D सम्मर्दने । 7 PD प्रति; B प्रती । 8 AD वीरधवले । \* ABD आदर्शे एतत्पदाग्रे एव 'यः पञ्चप्राम ः' इति श्लोको लिखितो लभ्यते । 9 D प्रस्थितेन । 10 11 एतत्पदह्यं BP नास्ति । 12 D तेजःपाला रूढशोकग्रन्थावनि । 13 D बिहाय 'सरिणा' नास्ति ।

कैतवमालोकियितुंमुपेताः।' श्रीवस्तुपालेन किमेतिद्ति पृष्टे गुरवः प्राहः-'यद्साभिः शिशो-स्तेजःपालस्योपयामाय धरणिगपार्श्वादनुपमा कन्या याचिता तदा स्थिरपत्रदानादनुं तस्याः कन्याया एकान्ते विरूपतां निशम्य तत्सम्बन्धभङ्गाय चन्द्रप्रभभिः प्रतिष्ठितक्षेत्राधिपतेरष्टे। द्रम्माणां भोगमप्युपयाचितीं चन्ने । इदानीं तद्वियोगे ग्रन्थेरामनस्यमित्युभयोर्ष्ट्रतान्तयोः कस्तथ्यः ?' इति तन्मूलसङ्केताच्छीतेजःपालः स्नहृदयं दृढीचन्ने।

१९७) अथान्यदावसरे मन्नी वस्तुपालः पूर्णायुः श्रीशञ्जुञ्जयं यियासुरिति मत्वा पुरोधाः सोमेश्वरदेवस्तत्रागतोऽनर्घेष्वासनेषु मुच्यमानेष्वऽनुपविशन् हेतुं पृष्ट इत्याह्-

२३३. अन्नदानैः पयःपानैर्धर्मस्थानैर्धरातलम् । यद्यसा वस्तुपालस्यं रुद्धमाकाशमण्डलम् ॥

इति स्थानाभावान्नोपविद्यते इति तदुक्तेरुचितपारितोषिकदानपूर्वं तमापृच्छ्य मन्त्री' पथि प्रस्थितः । आकेवालीयाग्रामे देइयकुड्यां दर्भसंस्तरमारूढो गुरुभिराराधनां कार्यमाण आहारप-10 रिहारपूर्वं पर्यन्ताराधनया प्रध्वंसितिकलिमलो युगादिदेवमेव जपन्-

२३४. सुकृतं न कृतं किञ्चित्सतां संसरणोचितम् । मनोरथैकसाराणामेवमेव गतं वयः ॥ इति वाक्यपान्ते नमोऽर्ह् च्यो नमोऽर्ह च्या इत्यक्षरैः समं परिहृतसप्तधातुर्वेद्धशरीरः" स्वकृतकृतो-पमसुकृतफर्त्रं मुपभोक्तं खर्लोकमलंचकार । तत्संस्कारस्थानेऽनुजश्रीतेजःपाल-सुतजेत्रसिंहाभ्यां श्रीयुगादिदेवदीक्षावस्थामूर्त्तिनालंकृतः खर्गारोहणप्रासादोऽकारि ।

> २३५. अद्य मे फलवती पितुराशा मातुराशिषि' शिखाऽङ्करिताऽद्य । यद्यगादिजिनयात्रिकलोकं त्रीणयाम्यहमशेषमिकः ॥

२३६. नृपव्यापारपापेभ्यः सुकृतं स्वीकृतं न यैः । तान् धृलिधावकेभ्योऽपि मन्येऽर्धेमतरान्नरान् ॥ इत्यादीनि श्रीवस्तुपालमहाकवेः काव्यानि स्वयं कृतान्यमूनि ।

२३७. पूर्णः खामिगुणैः स वीरधवलो निःसीम<sup>'\*</sup> एव प्रश्चविद्वद्भिः कृतभोजराजबिरुदः श्रीवस्तुपालः कविः।20 तेजःपाल इति प्रधाननिवहेष्वेकश्च मन्त्रीश्वरत्तजायानुपमा गुणैरनुपमा प्रत्यक्षलक्ष्मीरभृत्।।

।। इति श्रीमेरुतुङ्गाचार्यविरचिते<sup>10</sup> प्रबन्धचिन्तामणौ श्रीकुमारपाल-भूपालप्रमुखमन्त्रीश्वरवस्तुपाल-तेजःपालपर्यन्तमहापुरुषयशोवर्णनो<sup>\*</sup> नाम चतुर्थः प्रकाशः ॥ प्रंथामं ८२४<sup>†</sup> ॥

<sup>1</sup> AD आलोकितुः । 2 D स्थिरता कृता तद्नु । 3 D 'मिड' स्थाने 'जिन' । 4 P 'भोग' नान्ति । 5 A अपि याचिती; D उपायनी । 6 P अनर्ध्यवृद्धासनेषु मण्डयमानेषु । 7 A च भूतलं । 8 AD ०पालेन । 9 P नास्ति । 10 P कृषेः । 11 P निरस्ता । 12 P धातुमयः । 13 D शारिरं । 14 P 'स्वकृतफलः देखेव । 15 P ०पदे । 16 AD आकिषः । 17 P मृढतरान् ; B अध्यतमान् । 18 D निर्मान । 19 P ० धार्यांविःकृते । \* D श्रीकुमारपालमंत्रीश्रवस्तुः पालतेजःपालमहापुरुपवर्णनो । † A B ८०४।

# [ ११. प्रकीर्णकप्रबन्धः । ]

अथ पूर्वोक्तेभ्यो महापुरुषचरितेभ्यो यान्यविशामि तानि, तदितराणि चेह प्रकीर्णक-प्रकाशे प्रारभ्यन्ते । तद्यथा-

१९८) समीपस्फरि चिछपास्रवन्त्यामवन्त्यां पुरि पुरा श्रीविक्रमार्कतृषः वैस्तिकां के लोकं भोजनानन्तरं निद्रापरं सम्पन्नदीर्घनिद्रमाकण्यं विस्मयस्मेरमानसस्तदृत्तान्तं जिज्ञासुस्तान् सर्वानिप वसनिपिहितान्विधाप्य तद्वार्तां चापन्हुतां निजाज्ञया विधाय पुनक्षपागतानध्वगांस्तथैव भोजियत्वा प्रदोषे चोष्णोदकं तैलं च तेषां चरणपरिचारणानिमित्तसुपनीय तेषु तेषु प्रसुप्तेषु महानिशायां कृपाणपाणिर्वपतिर्निभृतीभूय खयं यावत्तत्र तस्यौ तावदकस्मात्तत्र कोणैकदेशे प्रथमं धूमोद्गमं तदनु शिक्वारेखामथ दीप्रकणारत्नप्रभालंकृतं सहस्रकणं नागं निर्गतमवलोक्य 10तिचत्रचमत्कृतो राजा यावत्साकृतं पश्यित तावत्स फणीन्द्रः किं पात्रमिति तिहनसुप्तान् पान्थान् प्रत्येकं पप्रच्छ । अथ ते धर्मपात्रं गुणपात्रं तपःपात्रं रूपपात्रं कामपात्रं कीर्त्तिपात्रमित्यादीनि वदन्तोऽज्ञानतया यदच्छया तस्य शापान्मृत्युमामुवन्तीति विलोक्य, अथ श्रीविक्रम एव तत्युरोभूय योजिताञ्चलः-

२३८. भोगीन्द्र! बहुधा पात्रं गुणयोगाद्भवेद्भुवि । मनःपात्रं तु परमं शुद्धश्रद्धापवित्रितम् ॥
15 इति सं निजादायमेव भाषमाणं श्रीविक्रमं परितोषाद् 'वरं षृणु त्वर्मं' इति प्राह । अथ श्रीविक्रमोऽमून् पथिकानुज्जीवयेति तेन वरे याचिते स विद्योषं विद्योषात्परितोषयामास ।

## ॥ इति श्रीविक्रमस्य पात्रपरीक्षाप्रवन्धः॥

१९९) अथ कदाचित्पाटलीपुत्रपंत्तनेऽकस्मादमन्दानन्दे नन्दे राज्ञि पश्चत्वमागते कश्चिद्विप्रस्तिन्कालं तत्रागतः परपुरप्रवेशविद्यया चपदेहमधितस्यो । तत्सङ्केततो द्वितीयो द्विजो चपदारमु20 पेत्य वेदोद्वारमुदाहरन्प्रत्युज्जीवितो चपः कोशाध्यक्षेस्तस्य खर्णलक्षमदापयत् । अथ तद्वृत्तान्तं
विज्ञाय महामात्यः 'नन्दः पुरा कदयोऽभूत् साम्प्रतं तु तदौदार्यं विचार्यमि'ति वदंस्तं विप्रं विधृत्य
परकायप्रवेशकारिणं वेदेशिकं सर्वत्र शोधयन् कापि मृतकं केनापि परिरंक्ष्यमाणमाकण्यं चिताप्रवेशाद्वस्थीकृत्य पूर्वमेव नैन्दं निरुपममतिवैभवान्निजप्राज्ये साम्राज्ये निर्वाहयामास ।

## ॥ इति नन्दप्रबन्धः॥

25 २००) अथ खेर्डीमहास्थाने देवादित्यविष्ठपुत्री बालकालविधवा अतिर्द्धपपात्रं सुभगाभिधाना "प्रातः सूर्यं प्रत्यघीञ्जलिं क्षिपन्ती" अज्ञाततद्योगाङ्गोगादाधानमभूत्"। अथ" कथंचित्तदसमञ्जसं पितृभ्यामवबुध्य मन्दाक्षमन्दाक्षरमुद्रया "असमञ्जसमिति तां प्रति किश्चिर्द्वं व्याहृत्य सा खपुरुषै-

<sup>1</sup> AD प्रबन्धे । 2 P क्षितिपः । 3 D 'स्व' नास्ति । 4 D 'प्रभा' स्थाने 'फणा' । 5 B दीप्रफणालंकृतं । 6 D सह-स्कणालंकृतसहस्रफणं । 7 P नास्ति । 8 BP प्रतिपुरुषं । 9 D अथ । 10 AD 'स्वं' नास्ति । 11 D •पुरपत्तने । 12 P विप्रः । 13 P कोशाध्यक्षात् । 14 P विना 'विचार्यं' नास्ति । 15 AD 'परि' नास्ति । 16 A पूर्वनन्दं ; D पूर्वमिव तं नन्दं । 17 AD खेड । 18 P अतिशय• ; D निरुपम । 19 D प्रधाना प्रातः । 20 P स्चयन्ती । 21 BP अधात् । 22 B विना 'अथ' नास्ति । 23 D मन्दाक्षमुद्रमिति । 24 AD तद् ।

र्वलभ्या नगर्या अभ्यासे मुमुचे। तया तत्र प्रस्तः स्नुः क्रमेण वर्द्धमानः सवयोभिः शिशुभिः निःपितृक इति निर्भर्त्समानो मातुः समीपे पितरं एच्छन् तया न जाने इत्यभिहितः। तज्जन्मवै-राग्यान्मुमूषोः प्रत्यक्षीभूय सविता सान्त्वनापूर्वं करे कर्करं समर्प्य, भवन्मातुः सम्पर्ककारिणमर्कं स्वं ज्ञापयन् 'भवतः पराभवकारिणं प्रत्यऽयं क्षिप्तः शिलारूपो भविष्यती'त्यादिश्य निर्पराधस्य कस्यापि क्षिप्तो यदि तवैवाऽनर्धनिवन्धनं ज्ञापयंस्तिरोधत्तं। अत्थेत्थमभिभवकारिणः कांश्चिद् च्यापाद्यम् शिलादित्य इति सान्वयनाम्ना प्रतीतः। तन्नगरराज्ञा तत्परीक्षाये तथाकृते तमिलापालं शिलया तया कालधममवाप्य स्वयमेव भूपतिरभृत् । सदा सवितृपसादी कृते इयेऽधिरु ने नभश्चर इव सैरविहारी पराक्रमाक्षान्तदिग्वलयंश्चिरं राज्यं कुर्वन् जैनमुनिसंसर्गात्मान्दु कृते स्वर्मन्यक्तवरत्वः श्रीशायुञ्जयस्य महातीर्थस्यामानमहिमानमवगम्य जीणोंद्वारं चकार।

२०१) कदाचिच्छिलादिलं सभापतीकृत्य चतुरङ्गसभायां 'पराजितेन देशत्यागिनीं भाव्यमि'ति 10 पणबन्धपूर्वं सिताम्बर-सौगतयोर्वादे सञ्जायमाने पराजितान् सिताम्बरान् खविषयात्सर्वान् निर्वास्य श्रीशिलादित्यजामेयममेयगुणं मछनामानं क्षु छकं तत्र तस्थिवांसं" समुपेक्ष्य स्वयं जितका-शिनः श्रीविमलगरौ श्रीमूलनायकं श्रीयुगादिदेवं बुद्धरूपंण पूजयन्तो बाँद्धा यावद्विजयिनस्ति-प्टन्तिः; तावत्स महः क्षत्रकुलोद्भवत्व।त्तस्य वरस्याविसारन् कृतप्रचिकीजनदर्शनाभावात्तेषामेव सन्निधावधीयन् रात्रिन्दिवं तल्लीनचित्तः कदाचिङ्गीष्मश्रीष्मवासरेषु निशीथकाले निद्रामुद्रित-15 होचने समस्तनागरिकहोके दिवाभ्यस्तं शास्त्रं महताभियोगेनानुसारन्, तत्कालं गगने सश्चरत्या श्रीभारत्या 'के मिष्टाः ?' इति शब्दं पृष्टः। स परिनो वक्तारमनवलोक्य 'वल्लाः' इति तां प्रति प्रति-वचनं प्रतिपाद्य, पुनः पण्मामान्ते तस्मिन्नेवावसरे" प्रत्यावृत्तया वाग्देवतया " 'केन सह ?' इति भूयो-भिहितः । तदा त्वनुस्मृतपूर्ववाक 'गुडचृतेन' इति प्रत्युत्तरं ददानः तदवधानविधानंचमत्कृतया 'अभिमतं वरं वृणीष्व' इत्यादिष्टः 'सौगतपराजयाय कमपि प्रमाणग्रन्थं प्रसादीकुरु' इत्यर्थम-20 भ्यर्थयन् , नयचऋग्रन्थार्पणेनानुजगृहे । अथ भारतीर्पंसादादेवागततत्त्वः श्रीशिलादित्यमनुज्ञाप्य सौगतमर्रेषु तृणोद्कप्रक्षेपपूर्वं रूपतिसभायां पूर्वोद्तिपणबन्धपूर्वकं कण्ठपीठावतीर्णश्रीवाग्दव-ताबलेन श्रीमह्रस्तांस्तरसेव निरुत्तरीचकार । अथ राजाज्ञया सागतेषु देशान्तरं "गतेषु जैनाचा-र्येष्वाहृतेषु स महो बौद्धेपु जितेषु 'वादी'; तदनु भूपाभ्यर्थितैर्गुरुभिः पारितोषिके तस्मै स्ररिपदं ददे अमिल्लवादिस्ररिनामा । गणभृत्यभावकतया नवाङ्गवृत्तिकारकश्रीअभयदेवसृरि प्रकटी-25 कृतस्य श्रीस्तम्भनकतीर्थस्य विद्योषोन्नत्यै श्रीसङ्घन चिन्तायकत्वे नियोजितः।

#### ॥ इति मछवादिप्रबन्धः॥

२०२) अथ मरुमण्डले पहीत्रामे काकू-पाताकौ भ्रातरौ निवसतः।तयोः कनीयान्धनवान् ज्या-यांस्तु तद्वहभृत्यवृत्त्या वर्त्तते ।कसिंश्चित्रिद्यािश्वसमये दिवसकर्मवृत्तिश्रान्तः प्रावृद्दकाले काकूया-कः प्रसुप्तः कनीयसाऽभिद्धे-'भ्रातः सकीयाः केदाराः पयःपूरैः स्फुटितसेतवस्तव तु निश्चिन्तता' 30

 $<sup>1\</sup> BP$  •वैराग्यान्सूर्थों मुसूर्युः ।  $2\ D$  कर्करान् ।  $3\ P$  तुः B नाम्ति ।  $4\ BP$  नास्ति ।  $5\ faरोदधे । <math>6\ P$  बभूव ।  $7\ D$  तथा स ।  $8\ P$  दिक्चकः ।  $9\ AD$  'प्रभूत' नास्ति ।  $10\ PDe$  देशतास्तिन ।  $11\ AD$  स्थितं ।  $12\ P$  एव च वासरे ।  $13\ AD$  देश्या ।  $14\ D$  'विधान' नास्ति ।  $15\ AD$  देवी ।  $16\ AD$  देशाद्रतेषु ।  $17\ A$  चके ।  $18\ AD$  सूरिभिः ।  $19\ P$  जीवति ।  $20\ D$  काद्यः ।

इत्युपालब्धः। स तदात्वत्यक्तस्रस्तरः खं निन्दन् कुदालं स्कन्धे निवेद्य यावत्तत्र याति तावत्कर्म-करान स्फ्रिटितसेतुबन्धरचनापरान् समालोक्य 'के युयम् ?' इति पृष्टाः 'भवद्भातुः कामुकाः' इति तैरभिहिते 'कापि मदीयाः कामुकाः सन्ति ?' इति पृष्टे 'वलभ्यां सन्ती'ति ते प्राहः। अथ सोऽप्य-वसरे सर्वस्तं पिठरे आरोप्य तं मुर्झा दधानः श्रीवलभीमवाप्य गोपुरसमीपवर्त्तिनामाभीराणां ५ सिन्नधी 'निवसन अत्यन्तकशातया ते रङ्ग इति दत्ताभिधानंस्तार्णमुद्रजं विधाय तदबष्टम्भेन यावत्तस्थौ तावत्कश्चित्कार्पटिकः कल्पपुस्तकंप्रमाणेन रैवतकशैलादलावना सिद्धरसमादाय मार्ग-मतिकामन् काकूर्यंतुम्बडीति सिद्धरसाद्वारीरिणीं वाणीमाकण्ये विस्मयसेरमना जातभीर्वलभी-परिसरे तस्य सच्छद्मनो वणिजः सद्मनि रङ्क इति तन्नाम निःशङ्कतया तत् सरसमलाव तन्नोपनि-धीचके। स खयं श्रीसोमेश्वरयात्रायां गतः। कस्मिन्नपि पर्वणि पाकविद्रोषाय चुळीनियोजितायां 10 तापिकायामलाबुरन्ध्राद्वलितरसबिन्द्रना हिरण्मयीं तां निभाल्य स वणिग् तं सिद्धरसं चेतसा निर्णीय तदलाबुसहितं गृहसर्वस्वमन्यत्र नियोज्य खं गृहं प्रदीपनेनं भसीकृत्य परिसान पर-गोपुरे सीधं निर्माप्य तत्र निवसन्, कदाचित्प्राज्याज्यविकयकारिण्याः स खयं घृतं तोलयंस्त-दक्षीणं निरीक्ष्य घृतपात्राधः कृष्णचित्रककुण्डलिकां विमृद्य केनापि कैतवेन तद्व्यत्ययादप-हृत्य चित्रकसिद्धिं स्वीचकार । कदाचित्तस्यागण्यपुण्यवैभववशातसुवर्णपुरुषसिद्धिरजायत । इत्थं 15 त्रिविधसिद्ध्या कोटिसंख्यानि" धनानि संगृद्धापि कद्र्यवर्यतया कापि सत्पात्रे तीर्थे वानुकम्पया वा तस्याः श्रियो न्यासो दूरे तिष्ठतु, प्रत्युत सकललोकसंजिहीर्षया तां लक्ष्मीं सकलस्यापि विश्वस्य कालरात्रिरूपामदर्शयत्।

२०३) अथ खसुताया रत्नखचितकाश्चर्नंकङ्कृतिकायां राज्ञा खसुतायाः कृते प्रसभमपहृतायां तद्विरोधानुरोधात्स्वयं तत्र में म्लेच्छमण्डले गत्वा वलभीभङ्गाय तद्याचिताः काश्चनकोटीस्तस्य 20 चपकोटीरस्य समर्प्य प्रयाणमचीकरत्। तदनुपकृतस्तु एकः छत्रधरो निशाशेषे सुप्तजाग्र-दवस्थेऽवनीपतौ पूर्वसङ्केतितेन केनापि पुंसा समित्यालापमकरोत् अस्मत्स्वामिनां मन्ने मृषकोऽपि नहि। यदयमश्वपतिर्महीमहेन्द्रः केनाप्यऽज्ञातकुलशिलेनासाधुना साधुना वापि वणिजा नामकर्मभ्यां रङ्केण प्रेरितः सूर्यपुत्रं शिलादित्यं प्रति यश्चचाले ति पथ्यां तथ्यां तथ्यां तद्वाचमाकण्यं किश्चिचेतसि विचिन्तयन् तस्मिन्नहिन त्रषः प्रयाणकविलम्बमकरोत् । अथ 25 रङ्कः साशङ्के स्तदृत्तान्तं निपुणवृत्त्यावगम्य काश्चनदानेन तस्य काश्चनतृतिमासूत्र्य पुनः परस्मिन्यत्यूषे विचार्याविचार्य वा कृतप्रयाणोऽयं महानरेन्द्रश्चलितः। 'सिंहस्यैकपदं यथे'ति न्यायाचिलित एव राजते। यतः"—

२३९. मृगेन्द्रं वा मृगारिं वा हरिं<sup>22</sup> व्याहरतां जनः । तस चोभयथां<sup>23</sup> ब्रीडां<sup>24</sup> लीलादलितदन्तिनः ॥ इत्यस्य खामिनो निःसीमपराक्रमस्य सन्मुखे कः स्थास्यतीति तद्गिरा पोत्साहवान् म्ले-30 च्छपतिर्भेरीनिनादबिधरितरोदःकन्द्रं प्रयाणमकरोत् । इतश्च तिसन्नवसरे<sup>23</sup> वलभ्यां श्रीचन्द्र-

<sup>1</sup> P 'ऽप्यवसरे' नाम्ति । 2D समीपेऽवसत् । 3P दत्तसङ्केतः । 4P 'पुस्तक' नास्ति । 5P काकूया । 6D 'सिद्धरसात्' नास्ति । 7D प्रदीपकेन । 8AD गोपुरे । 9AD अक्षयं । 10P विचार्य । 11D संख्याभिधानानि । 12D 'काञ्चन' नास्ति । 13AD नास्ति । 14 'तस्य नृपकोटीरस्य' स्थाने D 'अस्मै' । 15AB एकच्छत्रधरो । 16P पृथिवीपती । 17P सन्नी । 18AD मूर्खं: कोऽपि । 19P सूर्यात्मजं । 20P सातङ्कः । 21P नास्ति । 22P हंसिं । 23AD द्वयमपि । 24P कीडा – । 25D वासरे ।

प्रभिवस्यमम्बाक्षेत्रपालाभ्यां सिहतमिष्टिशतृबलाद्गगनमार्गेण शिवपत्तनभुवि भूषणीवभूव। रथा-िष्टि अप्रतिमां श्रीवर्द्धमानंप्रतिमा चादष्टवृत्त्याषिष्ठातृबलेन सञ्चरन्ती पथि आश्विनीपूर्णि-मास्यां श्रीमालपुरमलंचकार। अन्या अपि सातिशया देवमूर्त्तयो यथोचितं भूभागमलंचकुः। तत्पूर्देवतया च श्रीवर्द्धमानसूरीणां चोत्पातज्ञापनावसरे-

> २४०. का त्वं सुन्दरि जल्प देविसद्दे । किं कारणं रोदिषि १, भक्कं श्रीवलमीपुरस्य भगवन् । पश्याम्ययं प्रत्ययः । भिक्षायां रुधिरं भविष्यति पयो लब्धं भवत्साधुभिः स्थात्वयं सुनिभिस्तदेव रुधिरं यस्मिन्पयो जायते ॥

एवमुत्पातेषु सञ्जायमानेषु पुरीपरिसरं प्राप्तेषु म्लेच्छसैन्येषु देशभङ्गसमासादितपङ्केन रङ्केन पश्चराब्दवादकान् कनकवितरणैर्बहुधा विभेद्य तस्य हंयस्यारोहणकाल एव तैः क्रियमाणे 10 प्रतिशब्दसाराविणे ताक्ष्यवदुड्डीय तिसाक्ष्यें दिवमुत्पतित, किंकर्त्तव्यतामूदः स शिलादित्य-स्तैर्निजग्ने। तदनु तैर्लीलयैव वलभीभङ्गः सूत्रितः।

२४१. पणसयरीवाससयं तिनिसयाई अइकमेऊण । विकमकालाउ तओ वलहीभङ्गो सम्रुप्पन्नो ॥ इति श्रीशिलादित्यराज्ञ उत्पत्तिस्तथा रङ्कोत्पत्तिस्तत्कृतो वलभीभङ्गश्चेति प्रबन्धत्रयम् ॥

२०४) अथ श्रीरत्नमालनगरे श्रीरत्नहोखरो नाम राजा । स कदाचिदिग्यात्राप्रवावृत्तः पुरप्र-15 वैज्ञामहोत्सवे विपणिश्रेणि ग्रङ्गारितां मृगयमाणः किसन्निप हट्टे काष्ठपात्रीयतं कहालमालोक्य सौधप्रवेद्यानन्तरं प्राभृतपाणौ महाजने समायाते 'सुखिनो युयम् ?' इति नृपालापानन्तरं तैः 'न सखिनो वयमि'ति विज्ञप्ते विश्रमञ्चान्तचित्तंस्तान्" विसुज्य कस्मिन्नपि निर्व्यञ्जनविसरे पुरप्रधाना-नाइय 'किं न सुखिनो यूयम् ?' इति एष्टाः"। अपि च काष्टपात्रीयृतकुदालस्योध्वींकरणकारणम-नुयुक्तास्ते इति विज्ञपयामासुः-'यत्र खामिना काष्ठपात्र्यादिकमवधारितं, स वित्तेश्वरः खवित्त-20 संख्यामजानन् काष्ट्रपात्रिकयैव ' खिवत्तसङ्कलनां ज्ञापयितुं सङ्केतं चक्रे।तथा च न सुखिनो वय-मिति खामिनः सन्तानाभावात् । कोटीध्वजकुलाकुलं नगरमिदं खामिना चिरकाललालितमन्व-याभावात्केन परां कोटीं नीयत ?' इति पुरातनस्यान्तः पुरस्य वन्ध्यात्वं बुद्ध्या निधाय नृपवंश-बृद्धये नौतनमन्तःपुरं चिकीर्षवः खामिनोऽनुमत्या पुष्यार्कदिने<sup>16</sup> केनापि प्रधानशाकुनिकेन समं शकुनागारं प्राप्ताः । कामपि दुर्गतनितम्बिनीमासन्नपसर्वां काष्ठभारवाहनैकवृत्तिं शिरोधिरूढद्-25 र्गामालोक्य शक्कनवित् तामक्षतादिभिरभ्यर्चयन्, तैः किमेतदिति पृष्टः पाह-'यः कश्चिद्स्या आधाने पुत्रः स एवात्र रूपो भावी, चेंद्रहस्पतिमतं प्रमाणिम'त्यसम्भाव्यं वृत्तान्तमसुममन्यमानाः मानोन्नताय व्याप्य यथावस्थितं तत्स्त्र निवेदितवन्तः। अथ खेद्मेदुरमना नृप आप्तपुरुषैस्तां गर्त्तापूरीकर्त्तुं प्रारभ्यमाणामिष्टं दैवतं स्मरेत्यभिहिते सा मरणभयव्याकुला प्रदोष-काले यावत्ताननज्ञाप्य शङ्काभङ्गं कुरुते तावत्सा प्रसृतं पुत्रं तत्र परित्यज्य पुनरुपागता गर्त्ता-30

<sup>1</sup> D नास्ति । 2 P नीरप्रतिमा । 3 P भूमि॰ । 4 AD ॰ म्यहं । 5 D प्रत्ययं । 6 D भवेत् । 7 P तुरगस्य । 8 P 'वासस्यं' स्थाने 'वासाहं'; तथा 'निण्णिसयाइं तिण्णिसयाइं' इति द्वित्वम् । \* अस्याः पंत्तयाः स्थाने P आदर्शे '॥ इति शिलादिस्यमवन्धः ॥' पुतावत्यव पंक्तिः । 9 D 'चित्त' नास्ति । 10 D तावद् । 11 D निर्जना॰ । 12 D पृष्टे । 13 D ॰ पाञ्यामेकमेवमवधारितं । 14 D ॰ पात्रिकेः । 15 P वासरे । 16 P मानोस्तत्ये नृपत्ये ।

पूरीकृत्य पुनरिप राज्ञे विज्ञपयांचकुः। अथ काचिन्मगी सन्ध्याद्वयेऽपि पयःपानं कारयन्ती तम् नुदिनं वृद्धिमन्तं कारयामास। तिसम्भवसरे देव्या महालक्ष्म्याः पुरतष्टक्कशालायां हरिण्याश्च-तुर्णां पादानामधः शिशुह्रपं नाणकं नृतनं सञ्जायमानमाकण्यं कचिन्नवीनो त्य उत्पन्न इति प्रसृतया वार्त्तया श्रीरत्नशेखरः सैन्यानि प्रतिदिशं तं शिशुं विश्वासितुं प्राहिणोत्। तैर्यतादेवलोक्य लब्धो-ऽपि वालहत्याभीतैः स सायं पुरगोपुरे गोकुलखुररवैर्यथायं वालो विपन्नः सन् स्वयमपवादाय न भवतीति दृरस्थर्यावनमुक्तस्तावत्तत्रायातं गोकुलं तं मूर्त्तिमन्तं पुण्यपुञ्जमिव बालमालोक्य तैरेव पदेः स्तिम्भतमिव तस्यौ। अथ पाश्चात्यपक्षात्पुरो भूय वृषभो वृषभासुरं तं शिशुं पदाना-मन्तराले निधाय गोधनं सकलमपि प्ररयामास। अथ तं वृत्तान्तं नृपोऽवधार्य तैः सामन्तनग-रलोकैस्तं वालमानीय पुत्रीयमाणः श्रीपुञ्ज इति दत्ताभिधानः प्रवर्द्वयामास।

10 २०५) अथ श्रीरत्नशेखरे राज्ञि दिवं गते तस्य राज्ञः कृताभिषेकस्य साम्राज्यं पालयतः प्रत्री समजिन । सा च सम्पूर्णसर्वाङ्गावयवस्रन्दराऽपि कपिमुखी । तेन वैराग्येण विषयविमुखतां बिश्राणा श्रीमातेति नामधेयं वभार । सा कदाचिज्ञातजातिस्मृतिः पित्रग्रे स्वं पूर्वभवं निवे-दितवती-'यदहमर्बुदाहौं पुरा कपिपत्नीत्वमनुभवन्ती कस्यापि शाखिन एकस्याः शाखायाः द्याग्वान्तरं सश्चरन्ती केनापि तदतुल्येन शिल्पेन विद्वतालुः पश्चत्वमासदम् । तद्धोवर्त्तिनि 15 कामिनतीर्थकुण्डे यावद्गलिनं वपुः पपात तावत्तीर्थातिशयान्मामकं वपुर्मानुषाकारमभवत्। यनमस्तकं तु तत्त्रियास्ते तेनाहं कपियदना । अथ श्रीपञ्जन्यस्तस्यास्तन्मस्तकं क्रण्डे प्रक्षेपियतुं निजानांसपुरुषान्समादिदेश । तैस्त सचिरात्तत्र तदवस्यं विलोक्य तथाकृते सा श्रीमाता मानवानना समजनि। ततःप्रभृति सा मातर्पितरावनुज्ञाप्याऽर्वदसंख्यगुणा तस्मिन्नेवाऽर्वदे तपस्यन्ती, कदाचिद्गगनगामिना योगिना दृहशे। स च तत्सौन्दर्यापहृतहृद्यो गगनादुत्तीर्य 20 प्रमालापपूर्वकं 'त्वं मां कथं न वृणोषि ?' इति एष्टां सेत्यवादीत्-'साम्प्रतं तावत्क्षणदायाः प्रथमो यामो व्यतीतः; तुर्ययामस्य ताम्रचुडेषु क्तमकुर्वाणेषु यद्यसित्रगे कयाचिद्विद्यया द्वाद-रापचा हृचाः कारयंसि ततो भवन्तमंभिकं करोमी ते तदुक्तिसमनन्तरमेव तत्र कर्मणे चेटकपेटकं नियोज्य यामद्वयेन निर्मापिते सर्वपद्यानिवहे, श्रीमाता खराक्तिवैभवेन कृतकताम्र-चुडरवं कारयन्ती, तेनागत्य 'विवाहाय सज्जीभवे'त्यभिद्धे। 'तव पद्मायां निष्पाद्यमानायां 25 कुक्टरवः समजनिष्टे ति नयोक्ते 'भवन्मायया कृतकं कृकवाकुरवं को न वेक्ति ?' इत्युक्तरं ददानः, स सरित्तीरे तज्जाम्योपढौकितविवाहोपहारः, श्रीमात्रा 'समस्तविद्यामूलं तत्रिशूलमि-हैव विहाय पाणिपीडनाय सन्निहितो भवे'त्याहुय, प्रेमोपहृतचित्ततया तत्तथा कृत्वा सामीप्य-मुपागतः । तत्पादयोः कृतकान् शुनो नियोज्य हृदये तेन त्रिशूलेनाहत्य मारितः" । इत्थं निः-सीमज्ञील्लीलायितेन खं जन्मातिवाहितवती। तस्यामखण्डज्ञीलायां व्यतीतायां श्रीपुञ्जराजा 30तत्र शिम्बरबन्धरहिनं प्रासादमाकारयत् । यतः षण्मासान्ते तस्य गिरेरैधोभागवर्त्ती अर्बुदनामा नागो यदा चलति तदा पर्वतकम्पो भवति । अतः शिखररहितास्तत्र सर्वेऽपि प्रासादाः ।

## ॥ इति श्रीपुञ्जराज-तत्पुत्रीश्रीमाता-प्रबन्धः ॥

<sup>1</sup> 'यहाद' स्थाने D 'यत्र तत्र'। 2 P सर्वं । 3 'सामन्तनगरलोकैसं' स्थाने D 'समं तमपरेतं लोकैर्विज्ञसश्च तं' एते शब्दाः । 4 P नाम । 5 P अर्बुदे गिरौ । 6 BP नास्ति । 7 D 'आस' नास्ति । 8 D पप्रच्छ । 9 D नास्ति । 10 D अमीष्टं । 11 P व्यापादितः । 12 P पर्वतस्य ।

२०६) कदाचिबौडदेशे गोवर्द्धनो नाम राजाभूत्। तत्र स्तम्भे निबद्धा सभामण्डपपुरतो न्यायिना हन्यमाना न्यायघण्टा निनदति। अन्यदा तस्यैकसूनोः कुमारेण रथारूढेन पथि सञ्च-रताऽज्ञातवृत्त्या कश्चिद्धत्सतरः पथि व्यापादितः तन्माता सौरभेयी नयनाभ्यामर्जस्रमश्रूणि वर्षन्ती स्वपराभवमतीकाराय शृङ्गाग्रेण न्यायघण्टामवीवदत्। तद्घण्टाटङ्कारं वृपो निशम्या-र्जनकीर्त्तिस्तमर्जनीवृत्तान्तं मूलनोऽवगम्य निजं न्यायं परां कोटिमारोपयितुं प्रातः स्वयं स्यन्दने विविश्यं प्रियपुत्रोऽपि तमेकमेव पुत्रं पथि नियोज्य तदुपरि तां धेनुं साक्षीकृत्यं रथं भ्रामयानास। तस्य सुभूजः सत्त्वेन तस्य सुतस्य भूयसा भाग्यवैभवेन रथस्य रथाङ्गे समुद्धृते स कुमारो न विपन्नः।

## ॥ इति गोवर्द्धनचपप्रबन्धः॥

२०७) अथ कान्त्यां पुरि पुरा पुराणनृपतिश्चिरं राज्यं निर्गर्वः कुर्वन्, कदाचिन्मतिसागराभि-10 धानेन प्रियसुहृदा महामात्येनाऽनुगम्यमानो राजपाटिकायां वजन्, विपर्यस्ताभ्यस्तेन तुरङ्गेण रृपेऽपहियमाणे चतुरङ्गचमूचके क्रमेण द्वीयसि सञ्जायमानेऽप्यतिजवे जवनेऽधिरूढस्तदानुप-दिकः सचिवः कियत्यपि भूभागे उछङ्किते सति मार्गोछङ्कनपरिश्रमाद्त्यन्तसुकुमारतया रुधिर-पूरितत्वाहिपन्ने नुपती कृतानन्तरकृत्यः, तं तुरङ्गमं तद्वेषं च सहादाय प्रदोषसमये पुरं प्रविद्यान् . राज्यस्यानुसन्धानचिकीः सीमालेभूपालभयात्कमपि नृपतेः सवयसं सरूपं च कुलालमालोक्य 15 तद्वेषार्पणपूर्वं तुरगेऽधिरोप्य सौधप्रवेद्यानन्तरं देव्यै तं व्यतिकरं निवेद्य, सचिवेन पुण्यसार इति नाम' विधाय स एव तृपतीचके। इत्थं कियत्यपि गते काले स सचिवश्रमुसमूहवृतः प्रतितृपतिं प्रति प्रतिष्ठासुः खप्रतिहस्तकप्रायं कमपि प्रधानपुरुषं नृपतिसेवाकृते नियोज्यी ख्यं देशान्तर-विहारमकरोत् । अथ स पृथिवीपतिर्निरङ्क्ष्यो वेद्यापैतिरिव खैरविहारी तदनन्तरं पुरक्रम्भका-रान्समस्तानाह्य मृन्मयान् हयान् करिकलभकर भवृषे भादीं अ निर्माय तैः समं चिरं चिक्रीड । 20 एवं स्थिते समस्तराजलोकस्यावहेलनां दृपतेर्निशम्य ततः स्कन्धावारात् स सचिवः खल्पपरि-च्छदों देपसुपेत्यत्यवादीत्-'यस्त्विमदानीमेवाविस्मृतकारुभावः स्वभावचलाचलतर्याः यदि कामपि मर्यादां न मन्यसे, तदा त्वां निर्विषयीकृत्य कमप्यपरं कुलालवालं भूपालं करिष्यामी'ति तदुक्ति-कुद्धः स नृपः सभायामुपांद्राभूमौ 'कोऽत्र भोः ?' इति व्याहृतिसमनन्तरमेव सजीवभृतिश्चित्र-पदातिभिः स सचिवः सन्दानितः। तदसम्भाव्यं महदाश्चर्यं "विमृद्य तत्प्रभुप्रभावाविभीवच-25 मत्कृतचित्तस्तत्पदयोर्निपत्य खं मोचियतुमत्यर्थमभ्यर्थयन् चपेण तथा कारिते स सभक्तिकं विज्ञपयामास-'भवतः साम्राज्यदाने निमित्तमात्रोऽहम्, तव प्रभावादालेख्यरूपाणि अपि सचे-तनीभूयेत्थं निदेशवशंवदानि भवन्ति तत्र पाक्कतान्येव कर्माणि कारणमत एव भवानपुण्यसार इति सान्वयनामा।

## ॥ इति पुण्यसारप्रबन्धः॥

30

<sup>1</sup> AB तदीय॰; D तदायः॰। 2 BP न्यायेन। 3 AD नास्ति। 4 P 'अजसं' नास्ति। 5 P तं घण्टानिनादं। 6 AD निवेद्य। 7 D साक्षात्कृत्य। 8 P गच्छन्। 9 D विपर्यस्थयन्तेन। 10 P विना नान्यत्र। 11 D श्रीमाल॰। 12 P नामधेयं। 13 P नास्ति। 14 AD निवेद्य। 15 A वज्ञा॰; P विज्ञा॰; Db वेज्ञा॰; B वज्ञायं॰। 16 P सम्म्रान्। 17 P विहाय नान्यत्र 'वृषभ'। 18 P परिकरः। 19 P सहजचलतया। 20 P कुपितः। 21 D सज्जीभू॰। 22 P हित विस्थान्। 23 BP प्राक्तनानि।

२०८) अथ पुरा कुसुमपुरे नगरें निद्वर्द्धननामा राजकुमारो निर्जंच्छत्रघरेण समं देशानगरविलोक नंकुतुकी पितरावनाष्ट्य यहच्छया गच्छन् प्रत्यूषंकाले कापि पुरे प्राप्तः। तन्नाऽपुनिर्णि चपतौ पत्रत्वमुपागते सित सचिवरिभिषिक्तः पहहस्ती निर्लं छेऽपि नगरे यहच्छया भ्रामं
भ्रामं स सम्भ्रमं तत्रागतः। तं वर्षकुमारमासम्नमि दुःखप्रमिव विस्मृत्य परं छत्रघरमभ्यषिअत् । स च तत्प्रधानैर्महता महोत्सवेन पुरं प्रवेश्यमानो राजकुमारमि तयेव महत्या प्रतिपत्त्या
सह गृहीत्वा सौधं गतः। 'अहं राजलोकस्य खामी त्वं तु मम' इत्युचितैरुपचारवचनेस्तमन्तरितमारराध। स तु राजा राजगुणानामनहों निरवधिदुर्मेधा वर्णाश्रमपालनापरिश्रमानिम्ञो यथा
यथा प्रजापीडनपरः साम्राज्यं कुरुते तथा तथा पशुपतिमूर्धा विधृतराजेव स कुमारः प्रतिदिनं
हीयते। किस्मन्नप्यवसरे तं तथास्थितं कुमारं स वपतिस्तत्तनुताहेतुं पृच्छन् 'दुर्मेधतया त्वं"

10 यत्प्रजाः पीडयसि तेनात्यन्तमनौचित्रेन कृशतामावहामि।

२४२. वासो जडाण मज्झे दुजीही सामिसवणेपंडिलगा। जीविजइ तं लाहो झीणचे विम्हओ कीस ॥ इति मया गाथार्थः सत्यापितोऽस्ती ति तद्वचनानन्तरं पदस्याः प्रजायाः पापनिरताया अपुण्योदयेनावद्यंभाविपीडनावसरेऽहं न्यतीकृतः। यदि प्रजायाः परिपालना लोकेशोऽभ्यलिखिष्य- तदा भवत एव पहहस्ती पद्याभिषेकमकरिष्यदि ति तदुक्तियुक्तिभ्यां भेषजाभ्यामिव निगृहीत- 15 रुक् स कुमारो वपुःपीवरतां बभार।

# ॥ इति कर्मसारप्रबन्धः॥

२०९) अथ गौडदेशे लष(ख)णावत्यां नगर्या श्रीलक्ष्मणसेनो नाम तृपतिरुमापतिधरनाम्ना' सचिवेन सर्वबुद्धिनिधानेन' चिन्त्यमानराज्यश्चिरं राज्यं चकार । स त्वनेकमत्तमातङ्गसैन्यसङ्गा-दिव मदेनान्धतां दधानो मातङ्गीसङ्गपङ्ककलङ्कभाजनमजिन । उमापतिधरस्तु तद्व्यतिकरमव-20 गम्य प्रकृतिऋरतया च खामिनोऽनाकलनीयतां च विचिन्त्य प्रकारान्तरेण तं बोधियतुं सभाम-ण्डपभारपट्टे ग्रसट्टत्यामूनि काव्यानि लिलेख-

- २४३. शैलं नाम गुणस्तवैव तदनु खाभाविकी खच्छता किं ब्र्मः शुचितां बैंजन्लाशुचयः स्पर्शात्तवैवापरे"। किं चातः परमस्ति ते स्तुतिपदं त्वं जीवितं देहिनां त्वं चेन्नीचपथेन गच्छिस पयः कस्त्वां निरोद्धं क्षमः॥
- २४४. त्वं चेत्सश्चरसे वृषेण लघुनां का नाम दिग्दन्तिनां व्यालैः कङ्कणभूषणानि तनुषे हानिर्न हेम्नामपि ।

  25 मूर्द्धन्यं कुरुषे जडांशुमयशः किं नाम लोकत्रयीदीपस्थाम्बुजबान्धवस्य जगतामीशोऽसि किं ब्रूमहे ॥
  - २४५. छित्रं ब्रह्मशिरो यदि प्रथयति प्रेतेषु सच्यं यदि क्षीवः कीडित मातृभिर्यदि रितं धत्ते क्मशाने यदि । सृष्ट्रा संहरति प्रजा यदि तथाप्याधाय भक्त्या मनस्तं सेवे करवाणि किं त्रिजगती शून्या स एवेश्वरः ॥
  - २४६. एतसिन्महित प्रदोषसमये राजा त्वमेकस्ततो लक्ष्मीमम्बुरुहां पिधाय कुमुदे किं नो' तनीपि श्रियः। यहासी स्थितिरत्र यचें सुमनःश्रेणीषु सम्भावना त्वं तावत्कतमोऽसि तत्तिरियतुं धातापि नैव क्षमः॥

<sup>1</sup> AD नास्ति। 2 AD 'निज' नास्ति। 3 BP ॰ दर्शन॰। 4 P प्रभातः। 5 P सक्छेऽपि। 6 'आमं आमं ससम्अमं' स्थाने D 'वश्राम'; A 'स अमन्'। 7 AD ॰ गतनृपः। 8 P महेन। 9 AD 'परिश्रम' नास्ति। 10 D मास्ति। 11 AD दोजीहा। 12 P सामिश्रतः। 13 P विरि। 14 AD शिणिते। 15 D विश्विओ। 16 D 'नाश्रा' नास्ति। 17 AD निधिना। 18 D मदान्धतां। 19 D अनास्त्रोकतीः। 20 P भवन्ति। 21 P स्पर्शेन यस्थापरे। 22 AD स्थुता। 23 P कुरुषे। 24 BP ना। 25 P यत्र।

10

२४७. <sup>†</sup>सद्भृत्तसद्भुणमहार्हमनर्धमूल्यकान्ताघनस्तनतटोचितचारुमूर्ते । आः पामरीकिटनकण्ठिवलग्रभग्न हा हार हारितमहो भवता गुणित्वम् ॥ किस्मन्निप सर्वाचसरेपस्ताचे तानि वीक्ष्य तदर्थमवगम्य तिसन्निन्तर्द्वेषं दघौ । यतः – २४८. प्रायः सम्प्रति कोपाय सन्मार्गस्थोपदेशनम् । विल्रुननासिकस्थेव विद्वादर्शदर्शनम् ॥ इति न्यायातसामर्षतया तं पदश्रष्टं चकार ।

अथ स नृपतिः कदाचिद्राजपाटिकायाः प्रत्यावृत्तो दुरवस्थमेकाकिनमुपायविधुरंमुमापतिधरं तं वीक्ष्य कोधाद्वधाय हस्तिपकेन हस्तिनं प्रेरयामासं। स तु निषादिनं प्रति प्राह-'यावदहं राज्ञोऽग्रे किश्चिद्वच्मि तावज्जवान्निवार्यतां गजः।' तद्वचनात्तेन तथाकृते उमापतिधरः प्राह-

२४९. नम्रास्तिष्ठति धृलिधूसरवपुर्गोपृष्ठिमारोहति व्यार्लः कीडति नृत्यित स्रवदसृग् चर्मोद्वहन् दन्तिनः । आचाराद्वहिरवमादिचरितैराबद्धरागो हरः सन्तो नोपदिशन्ति यस गुरवस्तस्यदमाचेष्टितम् ॥

इति तद्विज्ञानाङ्करोन वशंवदमनोगजो निजचिरत्रे" किश्चित्सानुशयः खममन्दं निन्दंस्तद्व्य-सनं शनैनिषिध्य तं पुनरेव प्रधानीचकार ।

# ॥ इति लक्ष्मणसेनोमापतिधरयोः प्रबन्धः॥

२१०) अथ कासिनगर्यां जयचन्द्र' इति नृपः प्राज्येंसाम्राज्यलक्ष्मीं पालयन् पङ्गरिति बिरुदं बभार । यतो यमुना-गङ्गायष्टियुगावलम्बनमन्तरेण चमूसमूह्व्याकु लिततया कापि गन्तुं न प्रभ-15 वति । कस्मिन्नप्यवसरे तत्र वास्तव्यस्य कस्यापि शालापतेः पत्नी सुदृवनान्नी सौन्दर्यनिर्जिनज-गञ्जयस्त्रैणा, भीष्मग्रीष्मतौँ जलकेलिं विधाय सुरसरित्तीरे तस्थुपी सा खञ्जनाक्षी, व्यालमौलि-स्थितं खञ्जनं वीक्ष्य तमसम्भाव्यं दाकुनं कस्यापि द्विजनमनः स्वातुमायातस्य पदोर्निपित्य नद्वि-चारं पप्रच्छ । स निमित्तवित् 'चेन्मदादेशं सदैव तनुषे तदा तव विचारमहं निवेदयामी'ति तेनोक्ता तव पितृनिर्विद्रोषस्य मान्यामाज्ञां सदैव मुर्धा तां वहामी'ति प्रतिज्ञापरायास्तस्याः 20 'सप्तमेऽहनि त्वमस्य नृपतेरग्रमहिषी भविष्यसी'ति आदिइय द्वाविष यथागतं जग्मतुः। अथ निमित्तविदा निर्णीते वासरे स राजा राजपाटिकायाः प्रत्यावृत्तः कापि रथ्यायां नेपथ्यविहीना-मपि अगण्यलावण्यपुण्याङ्गीं तां शालापतिबालां विलोक्य स्वचित्तसर्वसर्वोरीसूरीकृलाग्रमहिपीं चकार। तदनु तया कृतज्ञया" विशं प्रति खां प्रतिज्ञां" स्मरन्या नृपाय निस्मन् विद्याधरनिमित्ते विज्ञप्ते परह्मणादपूर्वं तिसान् विद्याधरे आहृयमाने, विद्याधराभिधानानां द्विजानां सप्तशाती-25 मागतां विलोक्य तमेकमुपलक्षितं पृथक् कृत्वा दोषेषु यथोचितं सत्कृत्य विमृष्टेषु रूपतिः 'यथे-प्सितं प्रार्थये'ति विद्याधरं विपिद्धधुरं प्राह्। राजादेशप्रमुद्तिन तेन 'अङ्गसेवा सदैवास्तु' इति प्रार्थिते दूपतिना तथेति प्रतिपन्ने, तस्य निरविधचातुर्यं पर्यालोच्य सर्वाधिकार भारे धुरन्धरो व्यथायि । स च ऋमेण सम्पन्नसम्पन् निजद्वात्रिंशदवरोधपुरन्ध्रीणामनुवासरं जात्यकपूरपूराभ-

<sup>†</sup> इदं पद्यं P आदर्शे नोपलब्धम् । 1 D कस्मिश्वण्यवसरः । 2 P ०समये । 3 P निरीक्ष्य । 4 D सन्ति प्रकोपाय । 5 P विशुद्धादर्शे । 6 P नाम्ति 'उपायविधुरं' । 7 P विहाय नान्यत्र 'उमापितधरं' । 8 P व्यापारयामास । 9 D ०रागाहरे । 10 D चिरित्रेकवित् । 11 P जयतचन्द्र । 12 P 'प्राज्य' नास्ति । 13 P द्विजस्य । 14 D सामान्या मयाज्ञा । 15 AD कृतज्ञतया । 16 AD विप्रप्रतिज्ञां । 17 P सर्वेव्यापारभारे । 15

रणानि कारयन् प्राच्यानि निर्माल्यानीत्यवकरकूपिकायां त्याजयन् साक्षादैवतावतार इव दिच्य-भोगान् भुञ्जानोऽष्टाद्याजङ्कांसहस्राणां ब्राह्मणानामभिल्षिताभ्यवहारदानादनु खयमश्राति।

- २११) अथ कदाचित् त्रपतिना वैदेशिकभूपतिमभिषेणयितुं चतुर्दशविद्याधरो विद्याधरो राजादेशाहेशाह्यान्तराण्यवगाहमानः कचिदिन्धनविहीने देशे विहितावासस्तेषां विप्राणां पाककाछे सूपकाराणां तंलाभ्यक्तवस्त्रदुक्लान्येवेन्धनीकुर्वन् तान्विप्रान् रूख्येव भोजयामास।अथ प्रतिरिषुं निर्जित्य जितकासितया व्यावृत्य प्राप्तनिजपुरीपरिसरः पिण्याकाभिलाषात् दुक्लज्वालनेन कुपितं भूपतिमवगम्य खं गृहमर्थिभिर्लुण्टाप्य तीर्थोपासनवासनया सश्चरन्, आनुपदिकेन दूप-तिनानुनीयमानो मानोन्नतत्या त्रपतेराशयं खाभिलाषसम्भवेन निवेद्य, कथंकथंचिदाप्रच्छ्य निजमवसानमसाध्यत्।
- 10 २१२) तदनन्तरं स्ह्वदेव्या निजाङ्गजस्य कृते युवराजपदवीं याचितो च्याः 'सङ्ग्रहणी-पुत्रायासाद्वेशे राज्यं न युज्यते' इति बोधिता र्चपतिं जिघांसुम्लेंच्छानाष्ट्रतवती । अथ स्थानपुरुषाणां समायातविज्ञसिकया तं व्यतिकरमवधार्य लब्धपद्मावतीवरप्रसादं सादरं कमपि दिग्वाससं निमित्तं प्रष्टवान् । स पद्मावत्याः सप्रत्ययं म्लेच्छागमनिषेधरूपसमादेशं च्यतेविज्ञसवान् । अथ कियदिनानां प्रान्ते तान् संनिहितानाकण्यं स आशाम्बरः किमेतदिति प्रष्टस्तस्यामेव निशि च्यतिप्रत्यक्षं पद्मावत्याः पुरो होममारभत । अथ निरवचाकृष्टिविच्या होमकुण्डाज्वालामालान्तरिना प्रत्यक्षीभ्य श्रीपद्मावती तुरुष्कागमनिषेधसुक्तवर्ता । अथ सामर्षः क्षपणकस्तां कर्णयोर्धृत्वा कोधानुबन्धात् 'तेषु संनिहितेषु किं भवत्यपि वितथं त्रूपे?' इति तेनोपालिमभता सती सेवमवादीत्—'त्वं यां पद्मावतीमर्ताव भक्त्या प्रच्छिस साऽस्मत्प्रतापबलात्पलायांचके । अहं तु म्लेच्छगोन्नदेवतं मिथ्याभाषणेन लोकं विश्वास्य म्लेच्छैर्विश्वासं कार्यामी'त्युदीर्य तस्यां तिरो20 हितायां म्लेच्छसैन्येन प्रात्वीराणसीं वेष्टितां चेष्टया जानन् तद्भुर्घानैश्चेतुर्दशक्षतिमितनिखान्युग्मनिखनेऽपह्नते बले सति प्रचलम्लेच्छ्यक्षत्रतान्तास्तं सृह्वदेव्या अङ्गजं निजगजे वियोज्य जाह्मवीजले स राजा' ममजा।

#### ॥ इति जैयचन्द्रप्रबन्धः॥

२१३) अथ जगहंवनामा क्षत्रियः त्रिविधामि वीरकोटीरतां विभ्रत्, श्रीसिद्धचन्नवर्त्तिना 25 सम्मान्यमानोऽपि तद्धुणमञ्जवशीकृतेन नृपतिना परमिई श्रीपरमिई ना समाहृतः सोपरोधं पृथ्वी-पुरन्ध्रीकुन्तलकलापकल्पं कुन्तलमण्डलमवाप्य यावत्तदागमं श्रीपरमिई ने द्वाःस्थो निवेदयित तावत्तत्सदिस काचिद्विटवनिता विवसना पुष्पचलचलनकां नृत्यन्ती तत्कालमेवोत्तरीयं समादाय सापत्रपा सा तत्रैव निषसाद । अथ राजदौवारिकप्रवेशिताय श्रीजगहेवाय परिरम्भैपियाला-पप्रभृति सन्मानदानादनु प्रधानपरिधानदुकूलं लक्ष्यमूल्यातुल्योद्भटपटयुगं प्रासादीकृत्य तिसान् 30 महाहासनिविष्टं सभासम्भ्रमे भग्ने सित नृपस्तामेव विटनटीं नृत्यायादिदेश । अथ सा औ-

 $<sup>1\</sup> D$  'जंघा' नास्ति; De संख्याः ।  $2\ D$  चतुर्दशविद्याधरोऽपि प्रेषितो देशाद्ः ।  $3\ P$  बहिर्दत्तावासः ।  $4\ BD$  तं पति ।  $5\ P$  आशावसनः ।  $6\ P$  विश्वतः ।  $7\ P$  नास्त्येतत्पदं ।  $8\ P$  धनुष्टक्कारैः ।  $9\ AD$  •कुळः ।  $10\ AD$  निजे गर्जे ।  $11\ P$  विहाय 'राजा' स्थाने 'गजः' ।  $12\ P$  जयतचन्द्रः ।  $13\ D$  सन्मान्योऽपि ।  $14\ P$  परमर्दिनः ।  $15\ D$  प्रष्पचळनका ।  $16\ D$  नास्त्येष शब्दः ।  $17\ P$  विटवनितां ।

| MANKIN J                      | जनगणान्यन्यः।                                                                                                                                                                                            | ı  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| नाहं जिहेमि।<br>टपप्रसादीकृतं | बश्चचातुर्यधुर्या 'श्रीजगद्देवनामा जगदेकपुरुषः साम्प्रतं समाजगाम तत्तत्र विवसः<br>स्त्रियः स्त्रीष्वेव यथेष्टं चेष्टन्ते' इति तस्या लोकोत्तरया प्रदांसया प्रमुदितमानसस्तं<br>वसनयुगं तस्यै वितीर्णवान् । | Ť  |
| अथ श्रीपरम                    | र्दिप्रसादतो देशाधिपत्ये सञ्जाते सति ऋणग्रस्तैस्तदुपाध्यायः श्रीजगद्देवस्य                                                                                                                               | 7  |
| मिलनाय समा                    | गतः काव्यमिदं प्राभृतीचकार । तद्यथा−                                                                                                                                                                     | 5  |
|                               | वालिनो भगवतः कस्यापि सङ्गीतकव्यासक्तस्य च तस्य कुन्तलपतेः पुण्यानि मन्यामहे ।<br>दुघामदुग्ध मरुतः स्रुनोः सुवाहुद्वयीं प्रत्यक्षप्रतिपक्षभार्गव भवानन्यस्य चिन्तामणिः ॥                                  |    |
|                               | अस्य काव्यस्य पारितोषिके तस्मै स स्थूलहक्षो हक्षाई विततार।                                                                                                                                               |    |
| २५१.                          | चक्रः पत्रच्छ पान्थं कथय मम सखे कास्ति किं स प्रदेशो                                                                                                                                                     |    |
|                               | वस्तुं नो यत्र रात्रिर्भवति स्रुचि चिरायेति स प्रत्युवाच ।                                                                                                                                               | 10 |
|                               | नीते मेरौ समाप्ति कनकवितरणैः श्रीजगद्देवनाम्ना                                                                                                                                                           |    |
|                               | सूर्येऽनन्तर्हितेऽसिन् कतिपयदिवसैर्वामराईतसृष्टिः ॥                                                                                                                                                      |    |
| २५२. क्षोणी                   | क्षिणदक्षदक्षिणभुजे दाक्षिण्यदीक्षागुरी श्रेयःमद्मनि धन्यजन्मनि जगद्देवे जगद्दातरि ।                                                                                                                     |    |
| वर्त्तन्ते                    | विदुषां गृहाः प्रतिदिनं गन्धेभगन्धर्वयोगलानदुमरज्जुदामघटनाव्यग्रीभवत्किकराः ॥                                                                                                                            |    |
| २५३. त्व                      | यि जीवति जीवन्ति बलिकर्णद्धीचयः । दारिद्यं तु <sup>°</sup> जगद्देव ! मयि जीवति जीवति ।।                                                                                                                  | 15 |
| ६५४. दर्                      | रेद्रान् सृजतो धातुः कृतार्थान् कुर्वतस्तत्र । जगदेव ! न जानीमः कस्य हस्तो विरंस्यति ॥                                                                                                                   |    |
|                               | गद्देव ! जगद्देवप्रासादमधितिष्ठतः । त्वद्यर्थःशिवलिङ्गस्य नक्षत्रैरक्षतायितम् ॥                                                                                                                          |    |
| [१७४] *की                     | र्तिस्ते जातजाड्येव चतुरम्भोधिमजनात् । प्रतापाय जगदेव ! गता मार्चण्डमण्डलम् ॥                                                                                                                            |    |
| [१७५] *स्वा                   | स्त क्षत्रियदेवाय जगदेवाय भूभुजे । यद्यशःपुण्डरीकान्तर्गगनं भ्रमरायते ॥                                                                                                                                  |    |
|                               | 9६] <sup>*</sup> एकः क्ष्माचक्रपीठे वितरति कनकं श्रीजगद्देवदेवो                                                                                                                                          | 20 |
| •                             | याञ्चा दीनाः सहस्रं सततमिति मनो मा विषादास्पदं भृः।                                                                                                                                                      |    |
|                               | आदित्याः किं कियन्तः प्रवलतमतमस्तोममञ्जञनीय-                                                                                                                                                             |    |
|                               | प्राणत्राणप्रयाणप्रवणहरिखुरक्षुण्णदिक्चकवालाः ।।                                                                                                                                                         |    |
| २५६. अगाध                     | ः पाथोधिः पृथु धरणिपात्रं विभु नभः समुतुङ्गो मेरुः प्रथितमहिमा केंटभरिपुः।                                                                                                                               |    |
|                               | ो वीरः सुरतरुरुदारः सुरसरित् पवित्रा पीयृपद्युतिरमृतवर्पीति न नवम् ॥                                                                                                                                     | 25 |
|                               | 'न नवमि'ति जगदेवार्पिता समस्या पण्डितेन पूरिता ।                                                                                                                                                         |    |
| [80]                          | 99] *तथ्या पार्थकथा दृथा बलिरयं शकोऽवनी भूचरो                                                                                                                                                            |    |
|                               | लोकः सम्प्रति साहसाङ्कचरिताश्रर्येऽपि मन्दादरः ।                                                                                                                                                         |    |
|                               | दृष्टः कंसरिपुर्न कल्पतरुणा शून्यं महीमण्डलं                                                                                                                                                             |    |

[१७८] \*यदायं दुर्वारः किरति किरणश्रेणिमनिशं यशः प्रालेयां शुर्दिशि दिशि जग्हेव! भवतः । तदा सर्वे राकाभयसमयमालोक्य भुवनं कुहुशब्दो जातः पिकनिकरकण्ठेकशरणः ॥

शोच्यो न सरविग्रहस्त्वयि जगदेवे जगदातरि।।

 $<sup>1\</sup> D$  • चश्च-चातुर्थे • ।  $2\ P$  सती ।  $3\ D$  नास्त्येतत्पदं ।  $*\ D$  पुस्तके इदं पद्यं मूलग्रन्थे न लभ्यते ।  $4\ D$  पद्मे ।  $5\ P$  श्री ।  $6\ AD$  स्वयक्षः • ।  $7\ P$  पृथुरविनपात्रं । \* एतिच्छाङ्कितानि पद्मानि P आदर्शे एवोपलभ्यन्ते ।

[१७९] \*सत्रासा इव सालसा इव लसद्गर्वा इवार्द्रा इव व्याजिह्या इव चिक्रता इव पुरो आन्ता इवार्ता इव । न्वद्रूपे निपतन्ति कुत्र न जगद्देवप्रभोः सुभ्रुवां वात्यावर्तननर्त्तितोत्पलदलद्रोणिद्धहीदृष्टयः ।।

इत्यादीनि बहूनि काव्यानि यथाश्चतं ज्ञातव्यानि ।

अथ श्रीपरमिं मेदिनीपतेः पद्दमहादेवी श्रीजगद्देवस्य प्रतिपन्नजामिः। कदाचित् राज्ञा 'सीमा
5 स्रभूपालपराजयाय प्रहितः श्रीजगद्देवो देवार्चनं कुर्वन् छलघातिना परबलेन निजं सैन्यमुपद्धतं

ग्रुण्वन् तमेव देवतावसरं न मुमोच। तस्मिन्नवसरे प्रणिधिपुरूषमुखाळगद्देवपराजयमश्रुतपूर्वमवधार्य महिषीं श्रीपरमिद्दी प्राह-'भवद्भाता संग्रामवीरताऽहंयुतां विश्राणोऽपि रिपुभिरांकान्तः
पलायितुमपि न प्रभूष्णुरजिते । इति चपतेर्ममाविधं नमींक्तिमाकण्यं प्रत्यूषसन्ध्याकाले सा राज्ञी
प्रतीचिदिशमालोकितवती, राज्ञा 'किमालोकसे ?' इत्यादिष्टे 'सूर्योद्यमि'ति; 'मुग्धे! किं सूर्यो10 द्योऽपरस्यां दिशि कदाचिळाघटीति ?' सा तु 'विरश्चिप्रपश्चप्रतीपः प्रतीच्यामपि प्रचोतनोद्यो
दुर्घटोऽपि घटते परं क्षत्रियदेवजगद्देवस्य भङ्गस्तु न' इति दम्पत्योः प्रियालापे, देवार्चनानन्तरं
जगद्देवः पश्चशत्या सुर्भेटः समं समुत्थितश्चण्डांशुरिव तमस्काण्डम्, केसरिकिशोर इव गजयूथम्, वात्यावर्त्त इव चनाचनमण्डलं 'निक्विलमपि प्रत्यर्थिपार्थिवक्क(ब)लं हेल्यैव तद्दलयामास ।

२१४) अथ स परमर्दिनामा तृपो जगत्युदाहरणीभृतं परमैश्वर्यमनुभवन् निद्रावसरवर्जं रात्रि-15 न्दिवं निजौजसा विच्छुरितं छुरिकाभ्यासं विद्धानोऽद्यानावसरे परिवेषणव्याकुलं प्रतिदिनमेकैकं स्रुपकारमकृपः कृपाणिकया निव्नन् षष्ट्यधिकेन द्यातत्रयेण भक्तकाराणां वर्षे निषेव्यमाणः कोप-कालानल इति विरुदं बभार ।

२५७. आकाश प्रसर प्रसर्पत दिशस्त्वं पृथ्वि पृथ्वी भव प्रत्यक्षीकृतमादिराजयशसां युष्माभिरुज्जृम्भितम् । प्रेक्षध्वं परमिह्पार्थिवयशोराशेर्विकाशोदयाद्वीजोच्छासविद्गणदाडिमदशां ब्रह्माण्डमारोहति ॥

20 इत्यादिभिः स्तुतिभिः स्तृयमानश्चिरं साम्राज्यैसुन्वमनुबभूव।

२१५) स च सपादलक्षीयिक्षितिपतिना श्रीपृथ्वीराजेन सह सञ्जातविग्रहः समराजिरमधिरूढः स्वसैन्ये पराजिते सिति कान्दिशीकः कामिप दिशं गृहीत्वा पलायनपरः खां राजधानीमाजगाम । अथ तस्य परमिद्यार्थिवस्यापमानितपूर्वः कोऽपि तत्पूर्वसेवको निर्विषयीकृतः पृथ्वीराजराज-सभामुपेतः प्रणामान्ते 'किं द्वतं परमिद्युरे विशेषात्सुकृतिभिरिज्यते ?' इति खामिनादिष्ट- 25 स्तत्कालोचितं काव्यमिदमपाठीत्-

२५८. मन्द्श्रन्द्रिकरीटपूजनरसस्तृष्णा न कृष्णार्चने स्तम्भः शम्भुनितम्बिनीप्रणतिषु व्यग्रो विधातृग्रहः । नाथो नः परमर्घनेन वदनन्यस्थेन संरक्षितः पृथ्वीराजनराधिपादिति तृणं तन्पत्तने पूज्यते ॥

इति स्तुतिपरितोषितः 'स राजा तं यथेप्सितेनं पारितोषिकेणानुजग्राह । सं च त्रिःसप्तकृ-त्वस्त्रासितम्छेच्छाधिपो द्वाविंशतितमवेलायां स एव म्छेच्छाधिपतिः' पृथ्वीराजराजधानीमुपेत्य 30 निजदुर्द्धरस्कन्धावारेण समवात्सीत्। त्रासितमक्षिकेव भूयो भूयो रिपुक्पैतीति निजन्दपतेररतिं

 $<sup>1\</sup> P$  शेयानि ।  $2\ D$  श्रीमाल ।  $3\ D$  व्वीरनाथतां ।  $4\ P$  रिपुभरा ।  $5\ D$  मर्माभिघातन ।  $6\ D$  'कदाचित' नास्ति ।  $7\ AD$  'घना-' नास्ति ।  $4\ P$  एतदन्तर्गतं वाक्यं P आदर्शे एव लभ्यम् ।  $8\ P$  बीजोच्छ्वासितपक्षदािक्षमतुलां ।  $9\ D$  राज्य ।  $10\ D$  नास्ति ।  $11\$  'परमिंद्दं' नास्ति AD ।  $12\ D$  ०मानितसर्वसेवको ।  $13\ D$  स्तब्धः ।  $14\ A$  तदीियन तेन । 9-9 एतदन्तर्गता पंक्तिः D पुस्तके पतिता ।  $15\ D$  तत्र ।  $16\ P$  नृपितः ।

मनोगतामवगम्य प्रभोर्निःसीमप्रसादपात्रं द्वितीयमिव गात्रं तुङ्गनामा क्षात्रं तेजो वहन् सुभर-कोटिकोटीरः खप्रतिबिम्बरूपेण पुत्रेण समं म्लेच्छपतेरनीकं प्रविद्य तस्यों। निशीधसमये तस्य रिपोर्गुरूदरात् परितः खादिराङ्गारधगधगायमानां परिखां निरीक्ष्याङ्गजं जगाद-'अस्यां मम प्रवि-ष्टस्य पृष्ठे पदं ददानो म्लेच्छपतिं निगृहाणे'ति पितुरादेशान्ते 'कार्यमेतन्ममासाध्यतमम्, किं च निजजीविताकाङ्क्षया पितुंविपत्तिदर्शनम्; तदहमस्यां विशामि भवन्त एव तमन्तं नयन्तु।' 5 इत्युक्त्वा तेन तथाकृते खामिकार्यं पर्याप्तप्रायं मन्यमानस्तमरानिं लीलया निगृह्य यथागनमा-जगाम। विभातभूयिष्टायां निशि विपन्नं खं खामिनं निरीक्ष्य परं दैन्यं दथन् म्लेच्छसैन्यं' पलायांचके। स तुङ्गसुभटस्तुङ्गप्रकृतितया चपतेः कदाचिन्न ज्ञापयामास। किसन्नप्यवसरे राजमान्यतया नितान्तपरिचितां तुङ्गपुत्रवधूमवधूतमङ्गलवलयामालोक्य सम्भ्रमान् चपतिना पृच्छयमानोऽपि पयोधिरिव गम्भीरतया मौनमर्यादया किमप्यविज्ञपयन् निजशपथदानपूर्वकं 10 पृष्टो निजगुणकथापनकं दृष्करमिति तथापि प्रभोरभ्यर्थनया निवेश्यमानमस्तीत्यभिधाय तद्व-त्तान्तं प्रत्युपकारभीकर्यथावस्थितं निवेदयामास।

> २५९. इयम्रचियामलांकिकी महती कापि कठोरचित्तता। उपकृत्य भवन्ति निःस्पृहाः परतः प्रत्युपकारशङ्कया ॥

### ॥ इति तुङ्गसुभटप्रबन्धः॥

15

र१६) अथ कदाचित्तस्य म्लेच्छपतेः सृतुर्न्यप्तिः पितुर्वेरं सारम्, सपादलक्षक्षितिपतिर्विग्रह्काम्यया सर्वसामग्या समुपेतः पृथ्वीनाथस्य नासीरवीरधनुर्द्धरद्दारेः प्राष्ट्रपेण्यधाराधरधारासारेरिव
तिसान्ससैन्येऽपि त्रासिते पृथ्वीराजस्तदा तदानुपदिकीभावं भजन्, महानसाधिकृतपश्चकुलेन
व्यज्ञपि-'करभीणां सप्तदात्यापि महानसपरिस्पन्दः सुखेन नोह्यते, ततः कियतीभिः करभीभिः
प्रमुः प्रसीदतुं इति विज्ञसो नृपतिः 'म्लेच्छपतिमुच्छेच तदाष्ट्रिकमाच्छिचः भवदभ्यर्थिताः करभीः 20
प्रसादीकरिष्यामी'ति तत्सम्बोध्य पुनः प्रयाणं कुर्वन् सोमेश्वरनान्ना प्रधानेन भूयो भूयो निषिध्यमानः, तत्पक्षपातभ्रान्त्या नृपतिना निग्रहीतकणः, तदत्यन्तपराभवात् तस्मिन् प्रभौ सामषों
म्लेच्छपतिं प्राप्य तदिभभवपादुःकरणतस्तान् विश्वस्तान् पृथ्वीराजस्कन्धावारसिन्निशी समानीय,
पृथ्वीराजराज्ञ एकादद्युपवासकृतपारणादन् सुग्रस्य तन्नासीरवीरैः सह म्लेच्छानां समरसंरम्भे सञ्जायमाने निर्भरनिद्रानिद्रायमाण एवं तुरुष्कैर्द्यपतिर्निवध्य खसौषे नीतः। पुनरप्येका-25
दद्युपवासपारणके न्यतेदेवताचनवसरे म्लेच्छराज्ञा प्रहितं पित्रपात्रीकृतं मांस्पाकं गुरूदरान्तनिगुज्य तथेवं देवताराधनवयग्ये सित ज्ञाऽपिह्रयमाणे तस्मिन् पिद्यति 'किं न रक्षसि?' यामिकैरिल्यभिहितः, 'करभीणां सप्तराल्या दुर्वहं यत्पुरा मम महानसं तत्साम्पतं दुर्दैवयोगादीहर्द्यां
दुर्दशां प्राप्तमिति कौतुकाकुलितमानसो विलोकयन्नसी'ति तेनोक्ते 'किं काचिदचापि त्वय्युत्साह्वाक्तिरविज्ञसो म्लेच्छभूपतिस्तत्साहसं दिदक्षुस्तदीयां राजधानीमानीय पृथ्वीराजं तत्र राजसौधे

<sup>1~</sup>D • मिवामात्रं । 2~P विनाऽन्यत्र नास्तीदं पदं । 3~AD वसु • । 4~AD 'परसेन्यं' इत्येव । 5~P विहाय अन्यत्र 'कथापनकं' स्थाने 'पातकं' शब्दः । 6~BP दूरतः । 7~BP • भीरवः । 8~D नास्त्येतत्पदं । 9~D म्लेच्छाधिपतीनां । 10~D 'एव' नास्ति । 11~D तत्र । 12~D तदैव ।

याबदिभिषेक्ष्यति तावत्तत्र चित्रशालायां श्रूकरिनवहैर्हन्यमानान् म्छेच्छानालोक्यामुना मर्माभिघातेनात्यन्तपीडितस्तुरुष्कपार्थिवः पृथ्वीराजं कुठारिशरइछेदपूर्वं संजहार ।

॥ इति चपतिपरमर्दि-जगदेव-पृथ्वीपतीनां प्रबन्धाः ॥

२१७) अथ शतानन्दपुरे परिखीभूतजलधौ श्रीमहानन्दो नाम राजा, मदनरेखेति तस्य कराज्ञी। अन्तःपुरप्राचुर्यात् 'तां प्रति विरक्तचेता न्दपतिरिति, पतिसंवननकर्मनिर्माणव्यापृता' नानाविधान् वैदेशिकान् कलाविदश्च पृच्छन्ती कस्यापि यथार्थवादिनः सत्यप्रत्ययस्य कार्मणकर्मणे किश्चित्सिद्धयोगमासाद्य तत्प्रयोगावसरें –

## 'मत्रमूलबलात्त्रीतिः पतिद्रोहोऽभिधीयते ।'

इति वाक्यमनुस्मरन्ती सतीव तद्योगचूर्णं जलधौ न्यधत्त । 'अचिन्त्यो हि मणिमन्नौषधीनां 10 प्रभावः' इति तद्भेषजमाहात्म्याद्वशीकृतो वारिधिरेव मूर्त्तिमान् निश्चि तां नित्यमुपेत्व रेमे । इत्थ-मकस्मादाधानवतीं प्रतीकैस्तद्विधैर्निणीय सकोपो भूपो यावत्तस्याः प्रवासादिदण्डं कमपि विमृश्चिति तावत्तस्याः संनिहिते निधननिर्वन्धे प्रत्यक्षीभूय 'जलधेरिषष्टातृदैवतमहिम'ति खं ज्ञापयन् मा भैषीरिति तामाश्वास्य प्रति वृपं प्राह-

२६०. विवाहियत्वा यः कन्यां कुलजां शीलमण्डिताम् । समदृष्ट्या न पश्येत स पापिष्ठतरः स्मृतः ॥

15 इति त्वामवज्ञाकारिणं प्रलयकालमुक्तमर्यादया सान्तःपुरपरीवारं दुर्वारवारिणि मज्जियष्यामि †इति भयभ्रान्ताया अनुनयपराया 'अयं मदीय एव सृतुः, तदस्मे साम्राज्योचितां नव्यां भुव-महमेव दास्यामी त्यिभिधाय कचित् कचित् पयांस्यपहृत्यान्तरीपान् प्रादुश्चकार । तानि सर्वाण्यपि लोकेषु कोङ्कणानीति प्रसिद्धानि ।

## ॥ इति कौङ्कणोत्पत्तिप्रबन्धः॥

20 २१८) अथ पाटलीपुत्रे पत्तने वराहनामा कश्चिद्धाह्मणाङ्गमः आजन्म निमित्तज्ञानश्रद्धालुर्दुर्गत-लादसून् रक्षितुं परान् चारयन् कापि शिलातले लग्नमालिख्याकृतति हसर्जनः प्रदोषकाले गृहमु-पेतः । कृतसमयोचितकृत्यो निशीथकाले भोजनायोपविष्टो लग्नविसर्जनमनुस्मृत्य निरातङ्कृषृत्त्या यार्वत्तत्र याति तावत्तदुपरि पारीन्द्रमप्युपविष्टमवगणय्य तदुद्राधोभागे पाणि प्रक्षिप्य लग्नं विमृजन् सिंहरूपमपहाय प्रत्यक्षीभृय रिवरेव 'वरं षृणु' इत्युवाच । अथ 'समस्तनक्षत्रग्रहमण्डलं 25 दर्शये'ति वरं प्रार्थयमानः स्वविमानेऽधिरोप्य तत्रवेव नीतो वत्सरान्तं यावद् ग्रहाणां वक्तातिचारो-द्यास्तमनादीन् भावान् प्रक्षत्यरूपान् परीक्ष्य पुनरिहायातो मिहिरप्रासादाद्वराहमिहिर इति प्रसि-द्वाख्यः श्रीनन्दनृपतेः परमां मान्यतां दधानो वाराहीसंहितेति नवं ज्योतिःशास्त्रं रचयांचकार ।

२१९) अथ कदाचित्स निजपुत्रजनमावसरे निजगृहे घटिकां निवेद्य तया शुद्धं जन्मकाललग्नं निर्णीय जातकग्रन्थप्रमाणेन ज्योतिश्चके । स्वयं प्रत्यक्षीकृतग्रहचक्रज्ञानबलात्तस्य सूनोः संवत्स-30 रशतप्रमाणमायुर्निर्णीतवान् । तन्मैहोत्सवे चैकं श्रीभद्रबाहुनामानं जैनाचार्यं कनीयांसं सोदरं विहाय रूपप्रभृतिकः स कोऽपि नास्ति य उपायनपाणिस्तद्धामें न जगाम। स निमित्तविज्ञिनभक्ताय

 $<sup>1\</sup> B$  ०निकरैः । १-१ एतद्न्तगंतं वाक्यं D पुस्तकं पतितम् ।  $2\ D$  व्याप्रत्या ।  $3\ P$  प्रयोजनावसरे ।  $4\ D$  नास्त्येत्यपदं । † एतिश्वह्वान्तगंतः पाठः D पुस्तके पतितः ।  $5\ P$  प्रसिद्धिमापुः ।  $6\ P$  ब्राह्मणसुतः ।  $7\ D$  'यावत्' नास्ति ।  $8\ D$  जन्ममहो ० ।  $9\ P$  जैनमुनिं ।  $10\ D$  'तद्धाम' नास्ति ।

शकटालमिश्रणे तेषां स्रीणामनागमनकारणमुपालम्भगितं जगौ। तेन ज्ञापितास्ते महात्मानः सम्पूर्णश्रुतज्ञानकरतलकिलामलकफलवत्कालत्रयास्तर्य शिशोविशातितमे दिने विश्वालान्मृत्यु- मुपिद्शान्तो वयं नागता इति 'तेषामुपदेशभूतां वाचं वराहमिहिराय निवेदितायां,' ततःप्रभृति निजकुदुम्बं तस्य शावस्यावश्यकीं तां निपदं निरोद्धं विश्वालरक्षाय' शतश उपायानं कुर्वन्नपि निर्णीते दिने निशीथेऽकस्माद्वालस्य मूर्प्ति पतितयाऽगेलया स बालः परलोकमवाप। ततस्त्व्छी- कशङ्कमुद्दिधीर्षवः श्रीभद्रवाहुगुरवो यावत्तद्वेहमायान्ति तावत्तद्वृहाङ्गणे समस्तनिमित्तशास्त्रपुस्त- कान्येकत्र पिण्डीकृतानि संनिहितदहनान्यालोक्य, किमेतदिति पृष्टः सांवत्सरः समत्सरस्तान् जैनमुनीनुपालम्भयन् 'एतानि रोहन्मोहंसन्दोहकारीणि धक्ष्याम्येव, यरहमपि विश्वलब्धः'तेनेति सनिवेदमुदिते, तैः श्रुतज्ञानबलात्तज्ञन्मलग्नं सम्यक् तस्मै निवेद्य सूक्ष्मेक्षिकया तद्वहबले ज्ञापिते विश्वातिदिनान्येव भवन्ति। इत्थं शास्त्रंविरक्तावपनीतायां स ज्योतिषिक इति जगौ-'यद्भव-10 द्विविश्वालानमृत्युरुपदिष्टस्तदेव व्यभिचरितमि'ति तेनाभिहिते तामर्गलां नत्रानाय्य तत्रोत्कीर्णं विश्वलं दर्शयन्तो 'भवितव्यताव्यययः किं कदापि भवति ?' इति महर्षिभिरभिद्धे।

२६१. कस्यात्र च रुद्यते गतः कः कायोऽयं परमाणवोऽनपायाः । संस्थानविशेषनाशजन्मा शोकश्रेत्र कदापि मोदितव्यम्\* ॥

२६२. अभावप्रभवैभीवैभीयाविभवभावितैः । अभावनिष्ठापर्यन्ते सतां न क्रियते अमः ॥ इत्युक्तियुक्तिभ्यां प्रबोध्य ते मह्षयः स्वं पदं भेजः । इत्थं वोधितस्यापि तस्य मिथ्यात्वधत्तृतिस्य कनकश्चान्तिरिव तेषु मत्सरोच्छेकात्तद्भक्तानुपासकां निभचारकर्मणा कांश्चन पीडयन् कांश्चन व्यापादयन् तद्वृत्तान्तं तेभ्यो ज्ञानातिकायादवधार्योपसर्गकान्तये 'उवसरगहरं पासं' इति नृतनं स्तोत्रं रचयांचकः ।

## ॥ इति वराहमिहिरप्रबन्धः॥

२२०) अथ ढङ्काभिधाने भृभृति रणसिंहनामा राजपुत्रस्तन्नन्दनां भूपलनान्नीं सौन्दर्यनिर्जितनागलोक्षेत्रालामालोक्य जातानुरागतया तां सेवमानस्य वीसुकेः स्रतो नागार्जननामा समजनि।
तेन पातालपालेन सुतलेहमोहितमनसा सर्वासामपि महोपधीनां फलानि मूलानि दलानि च
भोजितः ततस्तत्प्रभावान्महासिद्धिभिरलङ्कृतः सिद्धपुरुषतया पृथ्वीं विगाहमानः शातवाहनन्दपतेः कलागुरोगिरीयसीं पतिष्ठामुपागतोऽपिगगनगामिनीं विद्यामध्येतुं श्रीपादलिप्तपुरे पालित्तांचा-25
यान् सेवमानो मानोज्ज्ञितमितिभींजनावसरे पादलेपप्रमाणेन गगनोत्पतितान् श्रीअष्टापदप्रभृतीनितीर्थानि नमस्कृत्य तेषां स्वस्थानमुपयुषां पाद्ये प्रक्षाल्य ज्ञातसप्तोत्तरातसंख्यमहौषधीनामास्वाद-वर्ण-प्राणादिभिनिर्णीय च गुरुनवगणय्य कृतपादलेपः कृकवाकुकलापिवदुत्पतन् अवदत्तरे
निपतंश्च तद्रणश्रेणिजजीरिताङ्गो गुरुभिः किमेतदित्यनुयुक्तो यथावद्वन्तान्तं निवेदयन्, तचातुर्यचमत्कृतचेतोभिस्तिच्छरसि पद्महस्तप्रदानपूर्वकं 'षाष्टीकतन्दुलोदकेन तानि भेषजान्यभ्यज्य 30

१-१ एतदन्तर्गतपाठस्थाने P 'तेपामुपद्दो वराहमिहिराय मंत्रिणा निवेदिते' एप पाटः ।  $1\ BP$  बिडालबालरक्षायत्नं ।  $2\ BP$  नास्ति ।  $3\ D$  नास्ति 'रोहन्मोह' ।  $4\ D$  'शास्त्र' नास्ति ।  $5\ D$  व्यभिचारिति । \* एतत्पद्यं गद्यरूपेण लिखितं D पुस्तके ।  $6\ D$  ध्वान्तारितस्य । 7 'तेषु' स्थाने D 'तथात्राप्युन्॰' ।  $8\ D$  'उपासकान्' नास्ति ।  $9\ P$  ॰नामिकां ।  $10\ P$  लोकाङ्गनां ।  $11\ B$  तस्य वासुकेः ।  $12\ P$  महीं ।  $13\ P$  महतीं ।  $14\ AD$  पादलिसा॰ ।  $15\ '$ मानोज्ञित' स्थाने D 'झत' शब्दः ।  $16\ P$  प्रणस्य ।  $17\ D$  उत्पत्यावटे ।

तत्पादलेपाद् गगनगामी भूया' इति तदनुग्रहादेकां सिद्धिमासाद्य 'श्रीपार्श्वनाथपुरतः साध्य-मानो रसः समस्तस्त्रैणलक्षणोपलक्षितपतित्रतावनिमर्धमानः कोटिवेधी भवती ति तन्मुखाः दाकर्ण च; यत्पुरा समुद्रविजयदाशाहेंण त्रिकालवेदिनः श्रीनेमिनाथमुखात् [श्रुत्वा] महाति-शायिनः श्रीपार्श्वनाथस्य विम्बं रत्नमयं निर्माप्य श्रीद्वारवत्यां प्रासादे न्यस्तम् , द्वारवतीदाहानन्तरं इसमुद्रेण ष्ठावितायां तस्यां पुरि, तत्र समुद्रे तिस्मिन्बिम्बे तथैव विद्यमाने कान्तीत्यसांयात्रिकस्य धनपतिनाम्नो यानपात्रे देवतातिशयवशात् स्वलिते, इह जिनबिम्बमस्तीति दिव्यवाचा निर्णीय नाविकांस्तत्र प्रक्षिप्य सप्तसंख्यैरामतन्तुभिः सन्दानितमुद्धत्य निजायां पुरि चिन्तितातीतला-भात् खयंकृतपासादे न्यस्तवान् । तत्सर्वातिशायिविम्बं नागार्जनः खसिद्धरससिद्धयेऽपहृत्य सेडीतटिन्यास्तटे विन्यस्य तत्पुरतो रससाधनाय श्रीशातवाहनस्यैकपत्नीं चन्द्रहेखाभिधानां 10 प्रतिनिशं सिद्धव्यन्तरसान्निध्यात्तत्रानीय रसमर्दनं कारयति सा। इत्थं भयो भयस्तत्र यातायाते सति बन्धुबुद्ध्या सा नागार्जुनपार्श्वे तदौषधीनां मर्दनहेतुं प्रच्छन्ती सोऽपि खकल्पनया कोटि-वेधरसस्य यथावस्थितं वृत्तान्तं निवेदयन्, तस्याश्च वचनगोचरातीतं सत्कारं क्वर्वाणोऽनन्यसा-मान्यं सौजन्यं प्रवर्द्धयामास । अथ कदाचित्तया निजाङ्गजयोरस्मिन् वृत्तान्ते निवेदिते तौ तछुन्धौ राज्यं परित्यज्य नागार्जनसमरङ्कतां भुवमागतौ कैतवेन तस्य रसस्य जिघृक्षया गुप्तवेषौ यत्र 15 नागार्जुनो भुद्धे तत्र तामर्थदानेन परितोप्य रसवार्ता एच्छतः। सा च तिज्ञज्ञासया तद्र्थं सल-वणां रसवतीं कुर्वती पण्मास्यां व्यतीतायां तिसन् क्षारामिति रसवतीं दृषयति सति, इङ्गितैः सिद्धं रसमिति ताभ्यां निवेदितवती । अथ प्रतिपन्नभागिनेयाभ्यां ताभ्यां रसग्रसनलालसाभ्यां वासुकिना निर्णीतदर्भाङ्करमृत्यमिति परम्परया ज्ञानतत्त्वाभ्यां तेनैव वास्त्रेण तथैव स निजन्ने। स रसः सुप्रतिष्टितत्वाहैवताधिष्टानाचै तिरोहितो बभूव। यत्र स रसः स्तम्भिनस्तत्र स्तम्भनका-20 भिधानं श्रीपार्श्वनाथतीर्थं रसादप्यतिशायि सकललोकाभिल्षितफलप्रदम् । ततः कियता कालेन तिहरम्बं वदनमात्रवर्जे भूम्यन्तरितं बभव।

२२१) अथ श्रीशासनदेवतादेशात् षण्मासी यावदाचाम्लानि निम्मीयतया निम्मीय कठि-नीप्रयोगेण नवाङ्गवृत्तौ निवृत्तायां श्रीअभयदेवस्त्रीणां वपुषि प्रादुर्भृते प्रभूतप्रसृतिरोगे पाता-लपालः श्रीधरणेन्द्रनामा सितसर्परूपमास्थाय तद्वपुर्जिह्नया विलिह्यं प्रसर्धं निरामयीकृत्य तत्तीर्थं 25 श्रीमदभयदेवस्त्रीणामुपदिदेश। श्रीसंघेन सह समागतास्तत्र ते सूरयः प्रस्रवन्तीं सुर्भि विलो-क्य गोपालवालैर्निवेदितायां भवि नवं द्वात्रिंशतिकास्तवमवास्तवं अर्वन्तस्त्रपंस्त्रिशक्तासमे वृत्ते तत्र श्रीपार्श्वनाथविम्बं प्रादुश्चकुः। देवतादेशेन च तद्वृत्तं गोप्यमेव निर्ममेशो निर्ममे।

२६३. \*जन्माग्रेऽपि<sup>14</sup> चतुःसहस्रशरदो देवालये योऽचिंतः स्वामी वासववासुदेववरुणैः स्वावासमध्ये<sup>14</sup> ततः । कान्त्यामिभ्यधनेश्वरेण महता नागार्जुनेनार्चितः पायात्स्तम्भनके पुरे स भवतः श्रीपार्श्वनाथो जिनः ॥

॥ इति नागार्ज्जनोत्पत्ति-स्तम्भनकतीर्थावतारप्रबन्धः॥

 $<sup>1\</sup> D$  ०लक्षितः ।  $2\ P$  विनिता पितदेवतया मर्शमानः ।  $3\ D$  ०वाहनपत्नीं ।  $4\ P$  कुर्वोणा ।  $5\ P$  सुप्रतिष्ठानदेवताधिष्ठानवक्षो रसश्च ।  $6\ D$  नास्त्येतत्पदं ।  $7\ P$  पितर्नामदं पदं ।  $8\ D$  नाम्नि 'प्रसूित' ।  $9\ P$  लेलिह्म ।  $10\ D$  प्रसद्य । 11 'अवास्तवं' नाम्नि D । 12 'प्रय' शब्दो नास्ति D ।  $13\ AD$  नास्ति । \* P आदर्शे एतत्पद्यं नोपलब्धम् ।  $14\ D$  यनमार्गेपि ।  $15\ B$  स्वर्गोद्धिमध्ये ।  $16\ B$  ०नाञ्चितः ।

२२२) अथ पुराऽवन्त्यां पुरि कश्चिद्विमः पाणिनिव्याकरणोपाध्यायतां कुर्वाणः सिमासरित्यान्तवित्तिचिन्तामणिगणेशमणामगृहीताभिम्रहः, छान्नैः फिक्किष्वाच्यानमभादिभिष्द्वेजितः कदाचित् प्रावृषि तस्या सरितः पूरे प्रसर्पति कृतझम्पापातः, दैवात् सङ्घटितवृक्षस्तन्मूछे करावलम्यनस्तत्तीरमासाच प्रत्यक्षं परशुपाणिं प्रणमन्, तेन तत्साहसानुष्ठानेन वरं वृणीष्वेत्यादिष्टः, 
पाणिनिव्याकरणस्योपदेशं पार्थयमानस्तेन तथिति प्रतिपद्य खटिकार्पणपूर्वं प्रतिदिनं व्याकरणे 5 
व्याख्यायमाने षण्मासीपर्यन्ते व्याकरणे समर्थिते सति लम्बोदरं निर्विलम्बमनुज्ञाप्य तत्प्रथमादर्शं सहादाय तां पुरीं प्रविश्य कस्यापि पुरस्य स्थण्डिले निषण्ण एव सुष्वाप । ततः प्रत्यूषे प्रेष्पाभिस्तं तथावस्थितं प्राप्यं विपणिरमणी तद्वत्तान्तं ज्ञापिता सनी ताभिरेव तं समानीय प्रेङ्कोलपल्यङ्के मुक्तः । अहोरात्रत्रयान्ते किश्चित्र्यक्तनिद्वश्चित्रशालादिचित्रं चित्रकारि पश्यन् खलींकसमुत्पन्नमात्मानं मन्यमानस्तया पणहरिणीदृशा ज्ञापितवृत्तान्तः स्नानपानभोजना-10 दिभिर्भक्तिभिः परितोषितो वपसभायां समुपेतः, पाणिनिव्याकरणं यथावस्थितं व्याचक्षाणो वप्रभृतिपण्डितरशेषैः सित्रियमाणस्तदुपात्तं सर्ववं तस्यै समर्पयामास ।

२२३) अथ' तस्य क्रमेण चतुर्णां वर्णानां स्त्रियश्चतस्तः विया अभवन् । तथा क्षत्रियाङ्गजः श्रीविक्रमार्कः, श्रद्रीसुतो भर्तृहरिः, स हीनजातित्वात् भूमिगृहस्यो ग्रसवृत्त्याऽध्याप्यते । अपरे त्रयः प्रत्यक्षाः पाठ्यन्ते । एवं भर्तृहरिरज्जसङ्केतेन तेषामध्याप्यमानानाम्— 15 २६४. दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति न भ्रद्वे तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ ]

इति पाठ्यमाने भर्तृहरिरज्ञुसङ्केतेऽसञ्जायमाने प्रत्यक्षच्छात्रीस्त्रिभिकत्तरार्दे एच्छयमाने स कुपितः उपाध्यायः-'रे वेदयासुत! अद्यापि रज्ञुसङ्केतं न कुरुषे इत्याकुष्टः प्रत्यक्षीभूय शास्त्र-कारं निन्दन्-

२६५. आयासशतलब्धस प्राणेभ्योऽपि गरीयसः । गतिरेकैव वित्तस दानमन्या विपत्तयः ॥ 20 इति पाठाद्वित्तस्यैकामेव गतिं मेने । तेन भर्तृहरिणा वैराग्यशतकादिप्रबन्धा भूयांसश्चित्रिरे । ॥ इति भर्तृहरि-उत्पत्तिप्रबन्धः ॥

२२४) अथ श्रीधारायां मालवमण्डनस्य श्रीभोजराजस्यायुर्वेदवेदी कश्चिद् वाग्भटनामाऽऽयुर्वे-दोदितानि कुपध्यानि विधाय तत्प्रभावात्ं रोगान् प्रादुःकृत्य पुनस्तन्निग्रहाय सुश्चतविश्चते भें-षजैः पध्येश्च तान्निगृह्य, नीरमन्तरेण कियत्कालं जीव्यते इति परीक्षार्थं तत्परिहृत्य, दिनत्रयान्ते 25 पिपासापीडितताल्वोष्टपुट इत्यपाठीत्-

२६६. क्रचिदुष्णं क्रचिच्छीतं क्रचित्कथितशीतलम् । क्रचिद्भेपजसंयुक्तं वारि कापि न वारितम् ॥ इति वारिसत्कारकारि वाक्यमिदमपाठीत् । तेन निजानुभूतो वाग्भटनामा प्रसिद्धो ग्रन्थो विद्धे । तस्य जामाताऽपि लघुबाहडः श्वशुरेण बृहद्बाहडेन सह राजमन्दिरे प्रयातः । प्रत्यूष-काछे श्रीभोजस्य शरीरचेष्टितं विलोक्य बृहद्बाहडेनाद्य नीक्जो य्यमित्युक्ते लघोर्मुखभङ्गं वि-30 लोक्य श्रीभोजेन कारणं पृष्टः स 'खामिनः शरीरेऽच निशाशेषे कृष्णच्छायाप्रवेशसूचितो राज-

<sup>\*</sup> B सम्ज्ञका प्रतिरितः परं श्रुटिं प्राप्ता । 1 P वीक्ष्य । 2 P नास्ति । 3 D ० हरिसंकेतेन ।  $^{\dagger}$  AD आदर्शें ऽस्य स्रोकस्य एप उत्तराघों न लभ्यते । 9-9 एतदन्तर्गता पंक्तिः पतिता A आदर्शे । 4 D हत्याकुपन् ; A हत्यादिष्टः । 5 P तत्प्रवरान् । 6 AD प्रवन्धः । 7 AD चके । 8 Da शारिरिक्कितं ।

यक्ष्मणः प्रवेशोऽभूदि'ति देवतादेशेनातीन्द्रयं भावं विश्वपयन्, तत्कलाकलापचमत्कृतेन राज्ञा तस्य व्याधः प्रतीकारतयानुयुक्तो लक्षत्रयमूल्यं रसायनं निवेदयन्, षिद्धमिसेस्तावता द्रव्यव्य- येन परमादरेण च तिसन् रसायने सिद्धे, प्रदोषसमये तद्रसायनं काचमये कुम्पके विन्यस्य नरे- न्द्रपल्यक्के निधाय प्रत्यूषे देवतार्चनानन्तरं तद्रसायनमत्तुमिच्छुः, रसायनपूजावर्द्धापनादनु उसज्जीकृतायां समग्रसामध्यां स लघुरगदंकारी केनापि कारणेन तं काचकुम्पकं भूमावास्फाल्य बभञ्ज। आः किमेतदिति राज्ञोक्ते रसायनपरिमलबलादेवं पलायिते व्याधौ व्याधेरभावाद्धातु- क्ष्यकारिणानेनं वृथा स्थापितेनालम्, यदच शर्वरीविरामे सित सा पूर्वोक्ता कृष्णा छाया प्रभो- वंपुरपास्य दूरं गतैव दहशे, इत्यर्थे देवः प्रमाणिमे'ति तदीयसत्यव्ययेन परितोषितो राजा दारि- द्यद्रोहे पारितोषिकं प्रसादीचकार।

10 २२५) अथ ते सर्वे व्याधयस्तेन चिकित्सितेन भूतलादुच्छेदिताः, खलींकेऽश्विनीकुमारवैद्ययोः खपराभवं निजगदुः। अथ तो तया प्रवृत्त्या चित्रीयमाणमानसौ नीलवर्णविहङ्गमयुग्मीभूय व्याधिप्रतिभटस्य लघुवाग्भटस्य धवलगृहवातायनतले वलभ्यां निविष्टौ 'कोऽहक्' शब्दं चक्रतुः। अर्थं स आयुर्वेदवेदी नेदीयांसं तदीयं शब्दं साभिप्रायं चेतिस चिरं विचिन्त्य-

२६७. अंशाकभोजी घृतमत्ति योऽन्धसा पयोरसान् शीलति नातिपोऽम्भसीम् । अश्चक् विरुद् वातकृतां विदाहिनां चलत्त्रग्रुक् जीर्णश्चगल्पशीररुक् ।।

इति' भणितानन्तरं कि श्रिंचमत्कृतचित्तौ तौ प्रयातौ । पुनर्द्वितीयदिने द्वितीयवेलायां तादक्-पक्षिरूपं विधाय प्राक्तनशब्दं कुर्वाणौ समायातौ वैद्यगृहे । पुनस्तयोर्वचः''-

> २६८. वर्षासु वस्तिष्ठति शरदि पित्रति हेमन्तशिशिरयोरत्ति । माद्यति मधुनि ग्रीष्मे स्वपिति भवति स्वग ! [नरः] सोऽरुक् ॥

20 इति भणितानन्तरं पुनरेव गतौ। तृतीयदिने योगीन्द्ररूपं कृत्वा तृहहे समागतौ । तयोर्वचः-२६९. अभृमिजमनाकाशमहद्वान्तर्मवारिजम् । सम्मतं सर्वशास्त्राणां वद वैद्य! किमौपधम् ? ॥ पुनर्वेद्यवचः-

२७०. अभृमिजमनाकाशं पथ्यं रमविवर्जितम् । पूर्वाचार्यः समाख्यातं लङ्घनं परमौपधम् ॥ तत्ते निजाभिशायसदृशपत्युत्तरत्रयदानेन चमत्कृतचित्तौ वैद्यौ प्रत्यक्षीभूय यथाभिमतं वरं 25 वितीर्य खस्थानं भेजतुः ।

#### ॥ इति वैद्यवारभटप्रबन्धः॥

२२६) अथ धामणउलिग्राँमे वास्तव्यो धाराभिधानः कोऽपि नैगमः श्रिया वैश्रवणस्पर्द्धिष्णुः सङ्घाधिपत्यमासाय मायद्द्रविणव्ययव्यतिकरजीवितजीवलोकः पश्रभिरङ्गजैः समं श्रीरैवताच-लोपत्यकायां विहितावासः, दिगम्बरभक्तेन केनापि गिरिनगरराज्ञाः सिताम्बरभक्त इति स उ०स्वल्यमानस्तद्वयोः सैन्ययोः समरसंरम्भे प्रवर्त्तमाने सति अमानेन रणरसेन युध्यमाना देवभ-

<sup>1</sup> D परिमलादेव । 2 P 'अनेन' नाम्ति । 3 D 'लघु' नाम्ति । 4 D ततः । 5 A आशाकः । 6 A घृतमत्पर्यो-धसा । 7 D नास्ति योऽम्भसा । 8 D विभुक् । 9 D नापकृतां; A तावकृतां । 10 P चलप्रभुक् । 11 D ० ल्पसारभुक् । 12 D इत्यभाणि । 13 D 'किञ्चित्' नाम्ति । 14 D ० वचः प्रतिवचः । 15 P वर्षा । 9-9 एतद्ग्तर्गता पंकिः P प्रती प्रांता । 16 D अह्न्तञ्यमः । 17 इदं पदं D पुस्तके मूलग्रन्थे नाम्ति । 18 A धारणउलिः । 19 A धाराख्यः; P नास्ति । 20 D ० राजेन ।

क्तयातिशयवल्लभतया प्रोत्साहितसाहसा विषद्य ते पश्च पुत्राः पञ्चापि क्षेत्रपतयो बभूदुः। तेषां क्रमेण नामानि-कालमेघः १, मेघनादः २, भैरवः ३, एकपदः ४, त्रैलोक्यपादः ५-इति बभूदुः । तीर्थप्रत्यनीकं पश्चतां नयन्तस्ते पश्चापि गिरेः परितो विजयन्ते सा।

२२७) अथ तित्पता धाराभिधान एक एवाविशिष्टः कन्यकुब्जदेशे गत्वा श्रीबप्पभिष्टस्रीणां व्याख्याक्षणप्रक्रमे श्रीसङ्घस्याज्ञां दत्तवान्-'यद्रैवतकतीर्थं दिगम्बराः कृतवसतयः सिताम्बरान् उपाषिण्डरूपान् परिकल्प्य पर्वतेऽधिरोढुं न ददितः अतस्तान् निर्जित्य तीर्थोद्धारं कृत्वा निजदर्शनप्रतिष्टापरेव्याक्षणो विधये इति तद्वचनेन्धनप्रोज्वितप्रतिष्यप्रजवलनादामन्यितं सहा-दाय तेन समं तां भूधरधरामवाप्यं सप्तभिदिनैर्वादस्थलेन दिगम्बरान् पराजित्य श्रीसङ्घसमक्षं श्रीअम्बिकां प्रत्यक्षीकृत्य 'इक्कोवि नमुक्कारे०' 'उज्जिन्नसेलसिहरे०' इति तदुक्तां गाधामाकण्यं सिताम्बरदर्शने स्थापिते सित पराभृता दिग्वसना बलानकमण्डपात् झम्पापातं वितेनुः।

#### ॥ इति क्षेत्राधिपोत्पत्तिप्रबन्धः॥

२२८) अथ कदाचिद्भवान्या भव इति पृष्टः—'यत्त्वं कियतां कार्षिटकानां राज्यं ददासि?' इति नद्भाक्यादतु 'यो लक्षसङ्ख्यानामिष एक एव वासनापरस्तस्यैव राज्यमहं विनरामी'ति प्रत्ययदर्शनाय गौरीं पङ्कमग्नां जरतीं गवीं विधाय स्वयं नरम्पेण तटस्थः पङ्कात्तामुद्धर्त्तुं पान्थानाकारयन् तैरासन्नसोमेश्वरदर्शनोत्कैरुपह्म्यमानः कृपावना केनािष पिथकवृन्देन तस्यामुद्धर्त्तुमारच्धायां 15 सिंह्म्पेण शिव एव तान् त्रासयन् कश्चिदेकं एव पिथको मृत्युमण्यादत्य तस्या गोः समीपं नौज्झत् । स एव राज्याहं इति पृथक् कृत्य गौर्या दिश्वतः ।

#### ॥ इति वासनाप्रबन्धः॥

२२९) अथ कश्चित्कार्पटिकः सोमेश्वरयात्रायां त्रजन् पथि लोहकारौकिसिं प्रसुप्तः। तस्य लोहकार नार्या पतिं निहत्य कृपाणिकां कार्पटिकशीर्षं निद्यती वुम्वारवमकरोत्। आरक्षकेण वित्रागत्य तस्यापराधिनः करो लिल्लो। स सिदैव दैवस्योपालम्भनपरः निशि प्रत्यक्षीभूयेत्युक्तः—'शृणु, त्वं स्वं प्राग्भवम्"—कदाचिदजा केनापि एकेन सोदरेण पाणिभ्यां अवणयोर्धृता, तदप-रेण मारिता। ततः सा अजा मृत्वा इयं योषिदजनि। येन व्यापादिता स साम्प्रतं पतिरभूत्। यक्त्वया कणौं विधृतौ तदा तव समागमे जाते सित करौ लिल्लो। तत्कथं ममोपालम्भः?।

#### ॥ इति कृपाणिकाप्रबन्धः॥

२३०) पुरा शङ्खपुरनगरे श्रीशङ्को नाम तृपतिस्तत्र नामकर्मभ्यां धनदः श्रेष्ठी। स कदाचित्क-रिकर्णतालतरलां कमलां विमृद्योपायनपाणिर्द्यपोपान्तमुपेत्य तं परितोष्य च तत्प्रसादीकृतायां भुवि चतुर्भिर्नन्दनैः सह समालोच्य सुलग्ने जिनप्रासादमचीकरत्। तत्र प्रतिष्ठितविम्बानां स्था-पनां विधाय, तस्य प्रासादस्य समारचनाय बहुन्यायद्वाराणि रचयन्, तत्सपर्यापर्याकुलतया नानाविधकुसुमवृक्षावलीसमलङ्कृतमभिराममारामं च निर्माप्य, तिचन्तकेषु गोष्टिकेषु नियुक्तेषु, 30 उदिते प्राक्तनान्तरायकर्मणि कमात् संहियमाणसम्पदधमर्णतया तत्र मानम्लानिमाकलय्यान-

<sup>... 1</sup> P इत्यादयः । .2 D पर्वताधिक्रदाशेच्छन्ति । 3 'प्रतिघ-' स्थाने D 'प्रतीप-' । 4 P आसाद्य । 5 D इत्यादि । 6 D पान्थांस्तामुद्धर्तुमाकारयन् । 7 P कोऽप्येक । 8 P ०कारगृहे । 9 P सांराविणं । 10 D नास्ति । 11 D स्वया प्रारमवे । 12 A कदाप्यजा । 13 P नास्ति । 14 D नास्ति ।

तिद्रवर्त्तिन कापि ग्रामे कृतवसितर्गरयातायातेन सुतोपात्ताजीविकः कियन्तमपि कालमितबाहितवान्। अथान्यसित्तवसरे सिन्निहिते चतुर्मासकपर्वणि तत्र यायिभिः सुतैः समं स घनदः
शङ्कपुरं प्राप्य निजप्रासादसोपानमधिरोहन्, निजारामपुष्पलाविकयोपायनीकृतपुष्पचतुःसरिकः
परमानन्दनिर्भरस्ताभिर्जिनेन्द्रमभ्यच्यं, निश्चि गुरूणां पुरः खं दौस्थ्यममन्दं निन्दन्, तैः पद्किकपर्दियक्षाकृष्टिमन्नोऽन्यदा कृष्णचतुर्दशीनिशीथे तमेव मन्नमाराध्यन्, प्रत्यक्षिकृतात् कपदियक्षात् गुरूपदेशतश्चतुर्मासकावसरे पुष्पचतुःसरिकपूजापुण्यफलं देहीति प्रार्थयन्, तेन 'एकस्थापि पूजाकुसुमस्य पुण्यफलं सर्वज्ञेन विना नाहं वितरीतुं प्रभूष्णुरि'तिः किं तु कपर्दियक्षसस्य
साधर्मिकस्यातुल्यंवात्सल्यसम्बन्धे तद्धान्नि चतुर्पुं कोणेषु सुवर्णपूर्णान् चतुरः कलशान् निधीकृत्य तिरोदधे। स प्रातः खसद्मनि समागतः धर्मिनन्दांपराणां नन्दनानां तद्द्रव्यं समर्पयागिमास। तेऽपि निर्वन्थात् पितुः पार्श्वे तद्विभवलाभहेतुं पृच्छन्तस्तेषां हृदि धर्मप्रभावाविभावाय
जिनपूजाप्रभावतः परितुष्टेन कपर्दियक्षेण प्रसादीकृतां तां संपदं निवेदयामास। तेऽपि सम्पन्नसम्पत्तयस्तदेव जन्मनगरं समाश्रित्य निजधर्मस्थानसमारचनपरा जिनशासनप्रभावनां विविधां
कुर्वन्तो वैधर्मिकाणामपि मनस्सु जिनधर्म निश्चलीचकुः।

## ॥ इति श्रीजिनपूजायां धनदप्रबन्धः॥

15 ।। इति श्रीमेरुतुङ्गाचार्यविरचिते शबन्धचिन्तामणौ विक्रमादिखोदितपात्रविवेचनप्रमुखंजिनपूजायां धनद्दप्रबन्धपर्यन्तवर्णनो नाम प्रकीर्णकाभिधानः पश्चमः प्रकाशः समर्थितः ।।

†अस्मिन्प्रकाशे ग्रन्थसंख्या ७७४ । समस्तग्रन्थे प्रतिश्लोकं ग्रन्थाग्रं ३१५० ॥

<sup>1~</sup>D नास्ति । 2~P अतुरुद्धः । 3~D धर्मदानः । 4~AD चीतरागः । 5~P ःचार्याविःकृते । 6~P प्रभृति तथा । 7~A अर्हदर्चार्या । 8~P नास्ति । +~P प्रतावेवेयं पंकिर्देष्टा ।

#### यन्थकारस्य प्रशस्तिः।

| दुःभाषपु बहुञ्जतपु गुणवङ्गृद्धपु च भावशः                  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| शिष्याणां प्रतिभाभियोगविगमादुचैः श्रुते सीदति ।           |  |
| प्राज्ञानामथ भाविनामुपकृतिं कर्त्तुं परामिच्छना           |  |
| ग्रन्थः सत्पुरुषप्रबन्धघटनाचके सुधासत्रवत् ॥ १ ॥          |  |
| प्रबन्धानां चिन्नामणिरयमुपात्तः करतस्रे                   |  |
| स्यमन्तस्य भ्रान्ति रचयति चिरायोपनिहितः।                  |  |
| हृदि न्यस्तः शस्तां सृजति विमलां कौस्तुभकलां              |  |
| तदेतसाद् ग्रन्थाद्भवति विवुधः श्रीपतिरिव ॥ २ ॥            |  |
| क्ष्मानं मन्त्रितः गर्मार्गर्भाः मा मन्त्रिमाग्रि महात् । |  |

.5

10

15

मात्सर्यमुत्सार्यं सुधीभिरेष प्रज्ञोद्धरैरुन्नतिमेव नेयः ॥ ३॥ यावदिवि कितवाविव रविशशिनौ श्रीडतो ग्रहकपर्दैः। ग्रन्थस्तावन्नन्दतु सुरिभिरुपदिश्यमानोऽयम् ॥ ४॥

त्रयोदशलन्दशतेषु चैकषष्ट्यधिकेषु क्रमतो गतेषु । वैशालमासस्य च पूर्णिमायां ग्रन्थः समाप्तिं गमितो मितोऽयम्\* ॥ ५ ॥

% % % % %

न्रपश्रीविक्रमकालातीत संवत् १३६१ वर्षे वैशाखसुद्ि १५ रवावचेह श्रीवर्द्धमानपुरे प्रयन्धिचन्तामणिग्रन्थः समर्थितः ।

## ॥ समाप्तोऽयं प्रबन्धचिन्तामणिप्रन्थः ॥

<sup>1</sup> P दुःशायेषु । 2 P प्रबन्धप्रन्थो । 3 P उत्स्रुच ।

<sup>\*</sup> D पुसके एतत्पर्य टिप्पणीस्थाने उद्भुतं प्राप्यते, परं APDa आदशें मूलप्रन्थ एव समुपलभ्यते ।  $\dagger$  एतत्पदं P प्रती शास्ति ।  $\dagger$  AD 'वैशाख' स्थाने 'फास्गुण' शब्दो विद्यते स भ्रान्तिमूलक एव ।

#### परिशिष्टम्-

## कुमारपालस्य अहिंसाया विवाहसम्बन्धप्रबन्धः।

नाभृत्र भविता श्रीमद्धेमस्रिसमो गुरुः । श्रीमान् कुमारपालश्च जिनभक्तो महीपतिः ॥ १ ॥ अथ चौलुक्यचक्रवर्त्तिनः प्रभुप्रतिबोधान्मारिनिवारणप्रवन्धश्चैवम्—कस्मिन्नप्यवसरेऽणिहिलु
गुरे श्रीकुमारपालदेवनामा तृपो वाहकेल्यां वजन् सौन्दर्यनिर्जितसुरसुन्दरीं वालेन्दुवदनां 'सदाचरणप्रसरणञ्जीलामपि मन्दचरणप्रचारां सुनिभिः समं श्रीडां कलयन्तीं सुकोमलवचःप्रपञ्चचमत्कारितित्रजगज्जनां सस्मितमधुराकृतिं कामप्येकां वालिकां वीक्ष्य तद्रूपापहृतचित्तः सन्निहितप्रसादिचैत्तं 'केयमि'त्यादिश्रांस्तेनिति विज्ञपयांचके—'अपारश्चताकृपारपारदृश्वतया सञ्चातकलिकालसर्वज्ञप्रसिद्धेद्वादशभेदभिन्नतपस्समाराधनवश्चंवशिकृताष्टमहासिद्धेनिःशेषभूपालमौ10 लिमणिचुन्वितपादपीठस्य भगवतः श्रीहेमचन्द्रमहर्षराश्रमवासिनी अहिंसानान्नी कनीयम् ।

\*अस्या याथातथ्यानुरूपनिरूपणविधौ न प्रगणन्ते स्मृतिपुराणवचांसि भूयांसि । किन्तु सकलजन्तुजातजनकायितश्चीजिननायकोपदिष्टस्पष्टसिद्धान्तोपनिषद्वावासितहृदा केनापि सुनिपुङ्गवेन
प्ररूपिताऽस्थाः स्थितिरीतिः, नान्येनेति वाचमाकपर्य स्वसौधमध्यास्त तृपतिः । पूरं तस्याः

प्रस्पिताऽस्याः स्थितिरीतिः, नान्यनिति वाचमाकण्यं खसाँधमध्यास्त नृपतिः। परं तस्याः खरूपावबोधाय तथाङ्गीकाराय च परमरसिको भाग्यसौभाग्यादि तदङ्गीकारेण कृतार्थं कर्तुकामो 15 विवेकनाम्ना मित्रप्रवरेण आदिष्टवर्त्मना तेषामेव मुनीनां आश्रममासाय तत्पुरः क्रीडता सदाचारनाम्ना तद्भात्रा प्रख्याततदागमप्रवृत्तीन् समचित्तवृत्तीन् तान् श्रीहेमचन्द्रसूरिमहर्षीन् सहर्षं सभक्तियुक्तिकं क्षितितलमिलन्मौलिरानम्य तस्याः खरूपं पप्रच्छ। तैरथोचं-'शृणु नृपपुङ्गव!\* त्रिजगदेकसार्वभौमस्य श्रीमदर्हद्धमीधिपस्यानुकम्पामहादेच्याः क्रक्षिसरसीराजहंसी निःसीमसौन्दर्या अहिंसाभिषयं कनी। यस्मिल्लग्ने सुत्रेयमजनि तल्लग्नयह्वलं तत्पित्रा सर्वविद्रा 20 एवमादिष्टम्-यदियमतीव पुण्यवती सुद्तीशिरोमणिर्दुहिता। पुत्रजन्मोत्सवाद्प्यस्या जन्म श्राघ्यम्। यतः-

श्रियाऽम्भोधि विधि वाचां देव्या व्यालोक्य विश्वतां । दुष्पुत्रदुःखाझार्केन्द् तापमङ्कं च मुश्चतः ॥ २ ॥ अतः क्रमाद् वर्द्धमाना कन्याऽसौ अनुरूपवराप्रास्या वृद्धकुमारी भूत्वा केनाप्यनुरूपेण महीमहेन्द्रेण सोपरोधमूढा सती सतीमतिष्ठका तमुद्वोढारं च खं च जनकं च परामुक्षतेः कोटिं नेष्य- 25 तीति। इस चोद्रोढा लीलयेव महामोहमहीपं जित्वा परमानन्दभाजनं भवितेति' श्रुत्वा नृपोऽवादीत् –'प्रभो! अधुनाईद्धर्मपुत्री श्रीयुष्मचरणकमलमुपासती श्रीयुष्मद्वचसैव परिणेतुं दाक्येत नान्येन। ततः प्रसीदन्तु पूज्यपादाः, विपीदन्तु विषादाः, प्रवर्ततां महामोहजयः, प्रामोमि परमानन्द- मि'ति वचःपर्यन्ते गुक्रराह—'इयं वृद्धकुमारी। दुःपूरस्तस्याः सङ्गरः। तं सङ्गरं तस्या एव पार्श्वा-

 $<sup>\</sup>dagger$  एतदन्तर्गतः पाठः  $\Lambda$  आदशें नास्ति । 1 'एकां' नास्ति P । 2 P सिन्नाहितं सदाचारनामानं तद्घातरिमव ।

<sup>\*</sup> एतद्वितारकान्तर्गतं वर्णनं  $\Lambda$  आद्शें नास्ति । तत्रैतत्स्थाने 'इति निशम्य नृपः कदाचित् तान् महर्पीन् मोदभाक् सभक्तिकं सौधमाकार्थं तद्वृत्तान्तं पृच्छंसीरूचे–' इत्येवंरूपा संक्षिप्ता पंक्तिः ।

<sup>्</sup>र एतदन्तर्गतं वर्णनं A आदर्शे नास्ति । तत्र तु अस्य स्थाने 'तद्वाक्यपर्यन्ते तद्धें तामनुक्ल्य तस्याः सिवधे सुबुद्धिनासीं दूतीं प्राहिणोत् ।' पृतावती संक्षिप्ता पंकिर्विद्यते ।

च्छुत्वा परिणेया नान्यथा' इति पीयूषकल्पां वाचमाकण्यं तस्याः सिवधे सुबुद्धिनामदृतीं अनु-कूल्य प्राहिणोत्हे। सा तां सप्रश्रयं प्रणिपत्य व्यजिज्ञपत्-'ग्वामिनि राजकन्ये! धन्यतमासिः; यत्त्वा-मष्टादशदेशसम्राद् समस्तसामन्तसीमन्तमणिमयूषमालालङ्कृतचरणकमलयुगलश्चौलुक्यचऋ-वर्तीश बद्बोद्धमभिलपति।' इति तद्वचसा मुख्यमोटनया नाटयन्ती सोपहासोह्यासं सैवं प्राह्-'सिवि! अलं नरकान्तप्राज्यसाम्राज्यशक्तिलोभनवार्ताविस्तरेण। परमनुकूलमेव दियतं समीहे। 5 पुरुषा हि परुषाशया नानाविधानुरागवन्तः, तैः किं कियेत। यतः-

अनूढ़ा[पि]वरं कन्या रूपयोवनवत्यपि । निष्कलेनानुक्लेन न कुपत्या विडम्बिता ॥ ३ ॥ परं शृणु,'--

निष्किञ्चनेन दयितेन विवाहितानां यद् योपितां सुखपदं न तदीश्वरेण । भागीरथीं वहति यां शिरसा गिरीशो लक्ष्मीपतिः स्पृश्चति नैव पुनः पदापि ॥ ४ ॥

10

तथा वृथा जानीहि मद्वरणाभिलाषम्, दुःपूरा मे प्रतिज्ञा महीमहेन्द्रेणापि ।' इत्युक्तवतीं युवतीं सा प्राह्—'सिख ! भवत्या अहं प्रियसखी अनुपलपनकर्तव्याऽस्मि, तद् ब्रूहि खाभिमत-मिति । अहं तथा सुबुद्धिर्नाम यथा पूरयामि ते प्रतिज्ञां तेन कुमारपालेन भूपालेने'ति उक्ता सा प्रोवाचं

सत्यवाक् परलक्ष्मीमुक् सर्वभृताभयप्रदः । सदा खदारसन्तुष्टस्तुष्टो मे स पितर्भवेत् ॥ ५ ॥

\*[सु]द्रं दुर्गतेर्वन्धून् द्तान् सप्तपौरुषान् । निर्वासयित यिश्वत्तात्स शिष्टो मे पितर्भवेत् ॥ ६ ॥

मत्सोदरं सदाचारं संखाप्य हृदयासने । तदेकचित्तः सेवेत स कृती मे पितर्भवेत् ॥ ७ ॥

इति तद्वाचमाकण्यं सकणीं सा व्यजिज्ञपत्—'श्रणु सुलोचने! तदाहं यथार्थनामा, यदा ते प्रतिज्ञां श्रीहेमसूरीन् पुरस्कृत्य समग्रजनसमक्षं तव प्रतिज्ञातानर्थान् समर्थ्यं त्वां परिणयित, तदा मां विद्यां खसखीं मन्येथा, अन्यथा न तृणायेति।' इत्युक्त्वा दृपसंसदि तस्या दुःपूरं सङ्गरमचक-20 थत् । सोऽपि तदवज्ञाकुकूलानभेन (?) सन्तप्तखान्तः परामरितं विश्वाणः, तयेव सुबुद्ध्याभिदधे—'हे श्रीनिधं! विधेहि धीरताम्, किं दुष्करं पौरुषाधिष्ठितानाम्। तथा वास्ति निरपायदयायः(?) । अनुसर्यते हेमचन्द्रमहर्षिः, श्रूयन्ते तद्वचांसि।' इति तथा प्रेरितो विनयदत्तहस्तावलम्बो ययौ उपसूरिम्, ननाम तत्पदाम्बुजान्, पप्रच्छ तत्कनीसङ्गरवृत्तान्तम् । 'वत्स! पूर्य तस्याः समी-हितं चत्तस्याः परिणिनीषाऽस्ति । निःसीमोन्नतये परिणेतारं भोस्यते (?) एषा । यतः—

धन्यां सतीमुत्तमवंशजातां लब्ध्वाधिकां याति न कः प्रतिष्ठाम् । क्षीरोदकन्यां गिरिराजपुत्रीं गोपस्तथोग्रश्च यथाधिगम्य ॥

र्द्दात तेन महर्षिणा प्रतिबोध्य तानशेपानिमग्रहान् प्राहियत्वा तस्याः सम्प्रदानं चके । अथ सं० १२१६ मार्ग सुदि २ द्वितीयलग्ने बलवित संवेगमतङ्गजारूढो रत्नत्रयवद्मालङ्कृतो दक्षिणपाणिबद्धदानकङ्गणः सम्यक्त्वानुचरेण समं श्रद्धासहोदरया कियमाणलवणावतारणो गुरुभिक्त—देशविरति—जानणीभ्यां दीयमानधवलमङ्गलः पौषधवेशमद्वारि अनुकम्पया कन्याजनन्या कृतप्रोङ्खणः श्रीमन्महादेवस्यार्द्दतः साक्षि स नृपतिरिर्हिसायाः पाणि जग्राह ।'

१-२ तथा ३-४ अङ्कान्तर्गतं वर्णनं  $\Lambda$  आदर्शे न विद्यते । 1 1 कान्तेन तेन च किं च ।

<sup>\*</sup> एतत्तारकान्तर्गतवर्णनस्थाने A आद्शें निम्नावतारितं संक्षिप्तमेव वर्णनं प्राप्यते । यथा-'इति तस्याः प्रतिश्रवं दुःश्रवमाकण्ये सा विफल्जेवरम्थमानिनी स्वं पदमुपगता स्वामिनं सर्वथा निराशमकरोत । तद्तु तं नृपं तद्वियोगाप्तिमममाकल्य्य श्रीहेमचन्द्रमहर्षि-म्तिर्मात प्रातबोधितवान्-यः कन्याया इतरलोकदुष्करः संगरः स तवाष्युभयलोकहितस्तद्वकूलनाहेतुश्च । अतस्तमपि निर्मायतया निर्माय स्वितःसीमोन्नतये सा सर्वथा परिणेतुमुचितेव । यतः-

धन्यां सतीग्रुत्तमवंशजातां लब्ध्वाधिकां याति न कः प्रतिष्ठाम् । श्वीरोदकन्यां गिरिराजपुत्रीं गोपस्तथोप्रश्च यथाधिगम्य ॥ ८॥

इति तद्वचनमाकण्ये दरितद्वरिताविं योजिताञ्जलिं तं भूपालपुङ्गवं नानाभिग्रहान् ग्राहयित्वा तस्याः प्रदानेनाऽनुजग्राह । ततः प्रमोदः सञ्जञ्जे । संवत् १२१६ वर्षे मार्गसुदि द्वितीयायां बल-5 वति लग्ने संवेगमतङ्गजारूढो रत्नत्रयालङ्कृतदारीरः शुभमनःपरिणामवसनवान् दक्षिणपाणिबद्ध-दानकङ्कणः सम्यक्सितातपत्रनिवारिततापव्यापः श्रद्धासोदर्या क्रियमाणलवणावतरणो ग्रहभ-क्ति-देशविरति-समिति-ग्रप्ति-प्रमुखसुमुखीजाणिणीगणदीयमानधवलमङ्गलः अमारिघोष एतत्पू-र्णादितिर्वसे .....(?) पटहेषु वाद्यमानेषु प्रोत्सारितेषु परिग्रहप्रमाणपटेषु दूरितेषु पापावकरेषु सद्दोधसुमनःश्रेणिवासितासु सन्यायराजवीथीषु पौषधागारद्वारमाससाद\*। तदा अनुकम्पामहा-10 देव्या कन्याजनन्या कृतप्रोङ्खणः श्रीमद्हतः साक्षिकं स चपवरेन्द्रो अहिंसायाः पाणिं जग्राह । तदा तारामेलपर्वणि परमानन्दः। अथ षट्टिंदात्सहस्रपरिमाणत्रिषष्टिपुरुषचरित्राणि नवाङ्गवे-दीमहोत्सवेन समानिन्ये। वेदिपडघास्थाने कपईपश्चकन्यासव्यवहारे ते विंदातिवीतरागस्तवा नवाः। तत्र वंदो २ एकैकं दामीकाष्टम्। तत्पदे श्रीयोगदाास्त्रप्रकाद्याः १२; तथा लक्षण-साहित्य-तर्केतिहास-प्रमुखशास्त्ररचना तत्परिकरः। मूलोत्तरगुणाभ्यां दढीकृत्य वेदिकायां ज्ञानानलमु-15 दीप्य, तत्र 'चत्तारी मंगल' इति मङ्गलान्यदात् । द्वासप्ततिलक्षप्रमाणहदतीकरमोचनं कन्या-मुखमण्डने राज्ञा दत्तम् । तत्कालमेव तस्याः पद्दबन्धं कार्यत्वा तत्पितुर्योग्यानावासान् १४४४ विहारान्कारयामास । ततः सा हिंसा सपत्या अहिंसायाः परोन्नतिं तथाविधामालोक्य भर्तुः पराभवनिवेदनाय पितुर्धातः समीपसुपागता। चिरदर्शनादिभिभववैरूप्याचानुपलक्षिता तेने-त्यभिदधे-

20

का त्वं सुन्द्रि ! ?, मारिरिस तनया ते तात धातः प्रिया, किं दीनेव ?, पराभवेन, स कुतः ?, किं कथ्यतां कथ्यताम् । हेमाचार्यगिरा पराद्र्श्यगुणवान् हृद्रक्त्रहस्तोदरान् मामुत्तार्य कुमारपालन्पतिः श्लोणीतलादाकृषत् ॥ ९ ॥

इति तद्भणितेरनन्तरं श्रीकुमारपालदेवस्य सत्यप्रतिज्ञस्यापि तस्य लिङ्गिनो गिरा त्विय रक्तायां 25 विरक्तिचित्ततां विमृद्य, अतःपरं भवत्याः सं कोऽपि प्रवरः वरः करिष्यते यस्तवैव एकातपन्नं कुरुते । धीरा भव' इति तां सम्बोध्य खसमीपे स्थापयांचके । अथाहिंसादेव्या सार्द्धं श्रीकुमारपालचपतिर्जीवन्नपि, असमानंमहानन्दसुखमनुभवन्, 'चतुर्दशवर्षाणि यावत् सुखेनासामार्यं। तदनु कीर्ति पूर्वप्रियामपि देशान्तरे प्रस्थाप्य यदा खलोंकमलंचकार, तदैव तस्य प्रियस्य सप्रेमप्रसादललितान्यनुस्परन्ती कलिमलिनं जनं परिजिहीर्षुरहिंसाऽनेनैव भूमिनाथेन समं 30 गमनं कृतवती'।

॥ इति श्रीकुमारपालस्य अहिंसाया विवाहसम्बन्धप्रबन्धः॥ शुभं भवतु॥ [A सं० १५०९ वर्षे फागुणसुदि ९ वार रवौ पठता लपी॥ छ॥]

 $<sup>1~{</sup>m A}$  नास्ति ।  $2~{
m A}$  भव्य एव स ।  $3~{
m A}$  'असमान' नास्ति ।  $4~{
m A}$  अनुभूय ।  $5~{
m nt}$  नास्त्येतत्पदं  ${
m A}$  ।  $6~{
m A}$  भूपेन ।  $7~{
m A}$  चक्रे ।

# प्रबन्धचिन्तामणिय्रन्थान्तर्गतपद्यानुक्रमणिका

## —अकाराचनुक्रमेण—

|                                    | पद्याङ्क | पृष्ठाङ्क |                            | पद्याङ्क | प्रष्ठाङ्क |
|------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|------------|
| अ                                  |          |           | अर्थास्तावद् गुणास्तावद्०  | [8]      | 4          |
| अकरात्कुरुते कोश०                  | २१३      | 99        | अर्थिभ्यः कनकस्य दीपकपिशा० | २०८,     | ९६         |
| अकल्पयदनल्पानि०                    | [१५१]    | ९९        | अईन् शिवो भवो विष्णुः०     | [९४]     | ६३         |
| अकारयदयं वापी०                     | [१५६]    | 99        | अलं कलङ्कशृङ्गार०          | [७७]     | ४३         |
| अक्षत्रक्षतवालिनो भगवतः०           | 240,     | ११५       | अलङ्कारः शङ्काकरनरकपालं०   | [88]     | 28         |
| अगाधः पाथोधिः०                     | २५६,     | ११५       | अशाकभोजी घृतमत्ति०         | २६७,     | १२२        |
| अर्जितास्त गुणास्तेन०              | [१६५]    | १०२       | अश्वा वहन्ति भवनानि०       | [42]     | 29         |
| अद्य मे फलवती पितु०                | २३५,     | १०५       | अष्टौ हाटककोटयस्त्रिनवति०  | 44,      | २७         |
| अधाम धामधामार्के०                  | १८४,     | ८२        | अष्टमो मरुदेव्यां तु०      | १४२,     | ६२         |
| अधिकारात्रिमिर्मासैः०              | २७,      | 25        | असंख्यहरिसन्येन०           | [१०८]    | ७६         |
| अन्त्योऽप्याद्यः समजनि०            | 2,       | 8         | असेव्या मातङ्गाः परिगलित०  | २३,      | १५         |
| अन्धयसुयाण कालो०                   | ६३,      | २८        | असौ गुणीति मत्वेव०         | ११९,     | 86         |
| अन्नदानैः पयःपानै०                 | २३३,     | १०५       | अहिंसा लक्षणो धर्मः०       | १०५,     | ४२         |
| अन्नदिणे सिवभवणे०                  | [६२]     | ३९        | आ                          |          |            |
| अपारपौरुषोद्गारं०                  | [809]    | ७६        |                            | Fa . 7   |            |
| अपुत्राणां धनं गृहान्०             | १९०,     | ८६        | आः कण्ठशोपपरिपोषफ्लं०      | [१०४]    | ६६         |
| अभ्युद्धृता वसुमती०                | ९५,      | 80        | आकाश प्रसर् प्रसर्पत दिश्  | २५७,     | ११६        |
| अभावप्रभवैभावै०                    | २६२,     | ११९       | आज्ञाभङ्गो नरेन्द्राणां०   | २२,      | 88         |
| अभिरामगुणग्रामो०                   | [১১]     | ५५        | आज्ञावर्तिपु मण्डलेषु०     | २०५,     | 68         |
| अभूमिजमनाकाशमहट्टान्त०             | २६९,     | १२२       | आतङ्ककारणमकारणदारुणानां ०  | २०१,     | ९२         |
| अभूमिजमनाकाशं पथ्यं                | २७०,     | १२२       | आद्दानाः पयःपूरं०          | [१५५]    | 99         |
| अमर्षणं मनः कुर्वन्०               | [१०९]    | ७६        | आदो मयैवायम्दीपि०          | १७८,     | ७९         |
| अमुष्मे चोराय प्रतिनिहत०           | ५२,      | २६        | आपणपइं प्रभु होईयइ०        | १७९,     | < 8        |
| अमेष्यमश्नाति विवेकग्र्न्या०       | [५७]     | ३८        | आपदर्थे धनं रक्षेत्०       | ४३,      | २५         |
| अम्बयफलं सुपकं०                    | १२३,     | ५१        | आपद्गतं हससि किं.          | [३६]     | २४         |
| अम्बा तुष्यति न मया०               | १०३,     | ४२        | आबाल्याधिगमान्मयेव ०       | ९८,      | 80         |
| अम्मीणउ सन्देसडउ०                  | 9,       | 6         | आयान्ति यान्ति च परे०      | २३२,     | १०४        |
| अम्ह एतलइं संतोसु०                 | [१०१]    | ६५        | आयासशतलब्धस्य ०            | २६५,     | १२१        |
| अयमवसरः सरस्ते०                    | ४६,      | २६        | आयुक्तः प्राणदो लोके०      | १४६,     | ६४         |
| अयि खल्ज विषमः पुरा०               | १०१,     | ४०        | आरनालगलदाहशङ्क्या ०        | [७२]     | ४२         |
| अर्था न सन्ति न च ग्रुश्चति०<br>17 | 60,      | ३५        | आवर्जिता जितारातेः०        | [{8}]    | १६         |

|                               |        | 1   | *                               | F            |     |
|-------------------------------|--------|-----|---------------------------------|--------------|-----|
| ₹                             |        |     | करवालजलैः स्नातां०              | [838]        | ९५  |
| इकह फुल्लह माटि॰              | 208,   | ९३  | कर्णाटे गूर्जरे लाटे॰           | [१२५]        | ९५  |
| इणि राजिइं नहु काजु०          | [२८]   | २२  | कर्णे लगद्भिरन्येषां०           | [१६९]        | १०२ |
| इदमन्तरम्रुपकृत्ये०           | 88,    | २६  | कलाकलापैस्तु महद्धं०            | [१२४]        | ८६  |
| इयमुचियामलौकिकी ०             | २५९,   | ११७ | कवणिहिं विरहकरालियइं०           | <b>ξ0</b> ,  | २८  |
| इयं कटी मत्तगजेन्द्रगामिनी०   | [84]   | २४  | कविषु कामिषु योगिषु मोगिषु      | ० १२६,       | ५२  |
| उ                             |        |     | कसिणुजलो य रेहइ०                | १२,          | 99  |
| उग्या ताविउ जिहिं न किउ०      | २८,    | १९  | कसु करु रे पुत्त कलत्त धी॰      | [82]         | 48  |
| उज्ज्वलगुणमभ्युदितं क्षुद्रो० | १८६,   | 58  | कस्यात्र च रुद्यते गतः          | २६१          | ११९ |
| उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं ०      | ११२,   | ४६  | कह नाम तस्स पावं०               | २०,          | १२  |
| उद्दामाम्बुदनादनृत्तशिखिनी०   | [48]   | ३०  | कः कण्ठीरवकण्ठकेसरसटा०          | १५५,         | ६७  |
| उद्भकेशं पदलप्रमेकं०          | ३३,    | 88  | काण्डानां सह कोदण्ड०            | [१६८]        | १०२ |
| उन्नाहिश्च बुकाविश्चेजलता ०   | १०७,   | ४३  | का त्वं सुन्दरि जल्प देवि सदृशे | ० २४०,       | १०९ |
| उपतिष्ठन्तु मे रोगाः०         | २६,    | 58  | कानीनस्य मुनेः स्वबान्धव०       | [98]         | ४२  |
| उपरुन्धन् विरुद्धानां०        | [२२]   | २०  | कालेन करवालेन०                  | [२४]         | २०  |
| उमया सहितो रुद्रः०            | 8,     | 8,  | काव्यं करोमि न च चारुतरं०       | [40]         | 39  |
| प्                            |        |     | कियन्मात्रं जलं विप्र०          | 89,          | २६  |
| एउ जम्मु नग्गहं गियउ०         | ७५,    | ३२  | किं कृतेन न यत्र त्वं व         | १९२,         | 66  |
| एकस्त्वं भ्रुवनोपकारक०        | २२४,   | १०१ | किं च यदनस्तमिते०               | 86,          | २६  |
| एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा० | १८१,   | ८३  | किं ताए पढियाए०                 | [44]         | ३७  |
| एकः क्ष्माचक्रपीठे०           | [१७६]  | ११५ | किं नन्दी किं ग्रुरारिः         | [६७ <u>]</u> | ३९  |
| एकेंव जगृहे धारा०             | [888]  | ৬६  | किं वर्ण्यते कुचद्रन्द्वं ०     | [७५]         | ४३  |
| एतसिन्महति प्रदोपसम्ये०       | २४६,   | ११२ | कीर्तिस्ते जातजाड्येव०          | [१७४]        | ११५ |
| एतसास पुरसः                   | [९९]   | ६३  | कुमुदवनमपश्चि श्रीमदम्भोज०      | ७९,          | 34  |
| एषाऽऽकृतिरयं वर्णः०           | ७८,    | ३३  | कृतहारानुकारेण०                 | [६]          | १३  |
| एषा तटाकमिषतावक ०             | [६६]   | ३९  | केवलिहुओ न भुज्जइ०              | १५७,         | ६७  |
| ओ                             |        |     | केवलिहुओ वि भुज़इ०              | १५८          | ६७  |
| ओलि ताव न अणुहरइ०             | १४७,   | ६४  | को जाणइ तुह नाह०                | १३३,         | 46  |
| क                             |        |     | कोणे काँङ्कणकः कपाटनिकटे०       | ७३,          | 38  |
| कच्छपलक्षं हत्वा०             | ₹0,    | १९  | कोशेनापि युतं दलेरुपचितं०       | १४५,         | ६४  |
| कतिपयदिवसस्थायी०              | 80,    | २६  | कौरवेश्वरसैन्यस्य०              | [१०]         | १३  |
| कतिपयपुरखामी कायव्ययं०        | cc,    | ३७  | कौङ्कणे तु तथा राष्ट्रे०        | [१२६]        | 94  |
| कथाशेषः कर्णोऽजनि जनकृशा      | ० १९७, | 25  | क्रचित्त्लं कचितस्त्रं ॰        | २२६,         | १०३ |
| कन्ये कासि न वेत्सि मामपि॰    | [८२]   | 40  | कचिदुष्णं कचिच्छीतं०            | २२६,         | १२१ |
| कथितरू विञ्झगिरी०             | १९,    | 88  | क तरुरेष महावनमध्यगः०           | [४६]         | २४  |
|                               |        |     |                                 | _            |     |

## प्रबन्धचिन्सामणेः

| त्विय जीवित जीवन्ति०             | २५३,  | ११५  | घिग् रोहणं गिरिं दीन०           | ٦,           | २   |
|----------------------------------|-------|------|---------------------------------|--------------|-----|
| त्वं चेत् सश्चरसे षृषेण लघुनाव   | २४४,  | ११२  | <b>धृतपार्थिवनेपध्ये</b> ०      | [१४३]        | ९६  |
| ` द                              |       |      | न                               |              |     |
| दक्षिणक्षितिपं जित्वा०           | [१३६] | ९५   | न केवलं महीपालाः०               | [१२९]        | ९५  |
| दण्डे मण्डपिका हैमी०             | [580] | ९६   | नग्रस्तिष्ठति धृलिधुसरवपु०      | <b>૨</b> ૪૬, | ११३ |
| दरिद्रान् सृजतो धातुः०           | २५४,  | ११५  | नमैर्निरुद्धा युवतीजनस्य०       | १५६,         | ६७  |
| दर्शयन् सुमनोभावं०               | [१५४] | 99   | नम्रो यत्प्रतिभाषमीत्०          | १६५,         | ६९  |
| दानं त्रियवाक्सहितं ०            | २२९,  | 608  | नद्युत्तारेऽध्ववैषम्ये०         | २०६,         | ९६  |
| दानं भोगो नाश्चित्तस्रो०         | २६४,  | १२१  | न मिक्षा दुर्भिक्षे पतति०       | ८२,          | ३५  |
| दानं वित्ताद् ऋतं वाचः०          | 40,   | २७   | न माघः श्लाघ्यते कैश्रित्०      | १६३,         | १०२ |
| दानानि ददतो नित्यं०              | [१४२] | ९६   | न मानसे माद्यति मानसं मे०       | 888.         | ६३  |
| दानोपहतदारिद्यं०                 | [१७]  | १६ : | न यन्मुक्तं पूर्वे रघुनहुषनाभाग | १८९,         | ८६  |
| दारिद्यानलसन्तापः ०              | ८१,   | ३५   | न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा    | ० १२९,       | ५३  |
| दासिहिं नेह न होइ०               | [३८]  | २४ - | नामेरथो स वृषभो०                | १४१,         | ६२  |
| दिग्वासा यदि तत्किमख॰            | [६३]  | 39   | नारीणां विद्धाति निर्वृतिपदं०   | १६०,         | ६८  |
| दुर्वादिगर्वगजनिदर्लनाङ्कशश्रीः० | [१०4] | ६६   | नाहं खर्गफलोपभोगद्यपितो०        | 97,          | ३८  |
| दुर्वाः श्यामलयन्ति सन्ततः       | [٤३]  | 40   | निजकरनिकरसमृद्ध्या ०            | 84,          | २६  |
| देव अम्हारी सीष०                 | [३०]  | २२ ं | नियउयरपूरणम्मि य०               | <b>€</b> 0,  | ३०  |
| देव त्वं जय कासि लुब्धकः         | [48]  | २९   | नृप <b>व्यापारपापेभ्यः</b> ०    | २३६,         | १०५ |
| देव दीपोत्सवे जाते०              | ७६,   | ३२   | नेव सयं तं पुजइ०                | [७३]         | ४२  |
| देव श्रीगिरिदुर्गम् भवतो०        | [९७]  | ६३   | नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शी    | लं १७०,      | ७५  |
| देवादेशय किं करोमि सहसा०         | १५३,  | ६६   | प                               |              |     |
| देवे दिग्विजयोद्यते धृतधनुः ०    | 99,   | 80   | पश्चाशत् पश्च वर्षाणि०          | ₹४,          | २२  |
| देशाधीशो ब्राममेकं ददाति         | [4६]  | ३७   | पश्चाग्रदादौ किल०               | 280,         | ६२  |
| दो ग्रह निरक्खर लोह०             | १०२,  | 88   | पश्चाशद्धस्तमाने शिवभवनयुगे     | १२४,         | 42  |
| द्वतग्रुन्मृलिते तत्र ०          | [१४६] | ९७   | पढमो नेहाहारो०                  | 20,          | 88  |
| द्वाभ्यां यन हरिस्त्रिभिने च०    | [६४]  | ३९   | पणसयरी वाससयं०                  | २४१,         | १०९ |
| द्विषां शीर्षाणि ख्नानिव         | [888] | ७६   | पयःप्रदानसामध्यीद् ०            | [46]         | ३८  |
| ध                                |       |      | परपत्थणापवश्चं०                 | <b>E</b> 9,  | ३०  |
| धर्मच्छब्रप्रयोगेण ०             | २२८,  | १०३  | परिओससुन्दराई०                  | १३,          | ११  |
| धर्मलाभ इति प्रोक्तेः            | ξ,    | 9    | पर्जन्य इव भूतानाम०             | १९४,         | 66  |
| धाई धौअइ पाय०                    | १३४,  | 46   | पाणिग्रहे पुलकितं०              | 99,          | 80  |
| धारियत्वा त्वयात्मानं ०          | ξξ,   | २९   | पाणिपङ्कजवर्तिन्या ०            | [२०]         | 88  |
| धाराधीश धरामहीशगणने०             | [६९]  | 88   | पातु वो हेमगोपालः ०             | १९५,         | ८९  |
| <b>धाराभङ्गप्रसंगेन</b> ०        | [११२] | ७६   | पादलमैर्महीपालैः ०              | [१३८]        | ९५  |

| पिबेद्धटसहस्रं तु०                     | १६८,        | ७२         | मन तंबोलु म मागि०            | [१०२]                | ६५  |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------------------------|----------------------|-----|
|                                        | ८,१७७,      | 20,5       | मचीशकरसंसर्गात्०             | [१७२]                | १०२ |
| पूर्णः खामिगुणैः स वीरधवली व           |             | १०५        | मन्दश्रनद्रकिरीटपूजनरस०      | २५८,                 | ११६ |
| <b>पृथुकार्तस्वरपात्रं</b> ०           | [६८]        | 88         | मत्तकस्थायिनं मृत्युं०       | १११,                 | ४६  |
| पृथुप्रभृतिभिः पूर्वै०                 | [१२८]       | 94         | महालयो महायात्रा०            | १७२,                 | ७५  |
| प्रकाश्यते सतां साक्षात्०              | [१६४]       | १०२        | महिवीढह सचराचरह              | २०९,                 | 90  |
| प्रतापो राजमार्तण्ड०                   | २१२,        | 90         | महीमण्डलमार्तण्डे ०          | [१२२]                | ७६  |
| प्रतिभाधारिणोऽप्येषां०                 | २१६,        | १८१        | महुकारसमा बुद्धा०            | ζξ,                  | ३६  |
| प्रहतपुरजमन्द्रध्वानवद्भिः ०           | [७६]        | ४३         | मा जाण कीर जह०               | 28,                  | 88  |
| प्रायः सम्प्रति कोपाय०                 | २४८,        | ११३        | माणुसडाँ दस दस दसा०          | ११६,                 | 8/9 |
| प्रियवतो नाम सुतो०                     | [९१]        | ६२         | मात्रयाप्यधिकं किश्चित्र०    | १७३,                 | ७५  |
| <b>श्रीणिताशेषविश्वासु</b> ०           | ११८,        | ४७         | मानं मुख्य सरस्वति त्रिपथगे० | १७४,                 | ७५  |
| प्रौढश्रीरलका न जातपुलका०              | [88]        | १३         | मान्धाता स महीपति०           | ३५,                  | २२  |
| ब                                      |             |            | मा मङ्कड कुरुद्वेगं०         | [80]                 | २४  |
| बभूव भूपतिस्तस्य०                      | [२३]        | २०         | मालवस्वामिनः प्रौढ०          | [११२]                | ७६  |
| बलि गुरुया गिरनार ०                    | [500]       | ६५         | मा स सन्धि विजाननतु०         | १३७,                 | Ęo  |
| बापो विद्वान् बापपुत्रोऽपि०            | ७६,         | ३७         | मीनानने प्रहसिते०            | ۹,                   | १०  |
| बिन्दवः श्रीयशोवीर०                    | २२१,        | १०२        | मुखे हारावाप्तिर्नयनयुगले०   | १२२,                 | 40  |
| ਮ<br>                                  |             | 25         | मुग्गमासाइ पमुहं०            | ८७,                  | 30  |
| भजेन्माधुक्ररीं वृत्तिं                | 64,         | ३६         | मुञ्ज भणइ मुणालवइ०           | <b>३</b> ६,          | २३  |
| भववीजाङ्करजनना०                        | 866,        | ८५         | मूलार्कः श्रूयते शास्त्रे    | ₹8,                  | १६  |
| भवार्णवतरी ब्रह्मपुरी०                 | [१५८]       | ९९         | मृगेन्द्रं वा मृगारि वा०     | २३९,                 | 208 |
| भीमसेनेन भीमोऽयं०                      | [888]       | ९७         | मृतका यत्र जीवन्ति०          | [43]                 | २९  |
| भुज्जीमहि वयं भैक्षं०                  | 860,        | <b>د</b> ۶ | मृतो मृत्युर्जरा जीर्णा०     | ११५,                 | ४६  |
| भूपालोऽजयपालोऽभृत्०                    | [१३९]       | ९६         | मेदिन्यां लब्धजन्मा जितबलि   |                      | 29  |
| भूमिं कामगवि! खगोमय॰                   | १३६,        | ५९         | य                            | ,                    |     |
| भेकैः कोटरग्रायिमिर्मृतमिव०            | <b>90</b> , | ३०         | यच्छिन्नम्लेच्छकङ्काल०       | [१४५]                | ९७  |
| भेजेऽवकीर्णतां नग्नः                   | १६३,        | ६९         | यत्कङ्कणाभरणभृषित <i>ः</i>   | [88]                 | २८  |
| भोगीन्द्र बहुधा पात्रं०                | २३८,        | १०६        | यत्र तत्र समये यथा तथा०      | १८७,                 | ८५  |
| भोजराज मया ज्ञातं०                     | 98,         | ३२         | यदनस्तमिते सूर्ये०           | 86,                  | २६  |
| भोजे राज्ञि दिवंगतेऽतिबलिना०           | १२५,        | ५२         | यदपसरति मेषः कारणं ०         | २५,                  | १६  |
| भोली मुन्धि म गव्यु करि॰               | 80,         | २४         | यदायं दुर्वारः किरति०        |                      |     |
| भोय एवं गलि कण्ठलउ०                    | ११०,        | ४५         |                              | [१७८]<br>१६३         | ११५ |
| भ्रातः! संवृणु पाणिनिम्रलपितं <b>०</b> | १३९,        | ६१         | यदि नाम कुमुदचन्द्रं०        | १६२,                 | ६९  |
| म                                      | 00          |            | यदेतचन्द्रान्तजेलद०          | <b>५</b> १,<br>[የኩል] | २६  |
| मग्गं चिय अलहन्तो०                     | ११,         | ११         | यच्यूनं यत्र यन्नष्टं॰       | [१५०]                | ९९  |

## प्रबन्धचिन्तामणे:

|                              | _           | <b></b> 1 | 0 0 0                        |               | 4.0 |
|------------------------------|-------------|-----------|------------------------------|---------------|-----|
| यश्युञ्जो मुञ्जो गजपति०      | ४२,         | २५        | लच्छिवाणि ग्रुह्काणि सा०     | २०२,          | ९२  |
| यशोवीर यशोम्रक्ता०           | २२०,        | १०२       | लब्धलक्षा विपक्षेषु०         | [९८ <u>]</u>  | ६३  |
| यशोवीर ! लिखत्याख्यां०       | २२२,        | १०२       | लाटेश्वरस्य सैनान्यं०        | [१६]          | १६  |
| यस्य पौषधशालासु०             | [१६१]       | १००       | लिङ्गं जिणपन्नत्तं एव०       | २१९,          | १८१ |
| यस्यान्तर्गिरिशागार०         | १४३,        | ६३        | लिङ्गोपजीविनां लोके०         | २१७,          | १८१ |
| यः पश्चग्रामसङ्घाम०          | २३१,        | १०४       | लोकः पृच्छति मे वार्ता०      | ११३,          | ४६  |
| यान् लिङ्गिनोऽनुवन्दन्ते०    | २१५         | १०१       | लोकत्रयोछसत्कीर्तिः ०        | [२१]          | २०  |
| यासौ दक्षिणदक्षिणार्णववधू०   | [३]         | ९         | व                            |               |     |
| युकालक्षशतावली वलवल०         | २००,        | ९२        | वक्त्राम्भोजे सर्खत्यधिवसति० | 48,           | २७  |
| यूपं कृत्वा पश्चन् हत्वा०    | ९३,         | ३८        | वक्षो विक्षिप्य वैपक्षं०     | [१७१]         | १०२ |
| येन पौषधशालास्ताः०           | [१६०]       | १००       | वचनं धनपालख०                 | [%]           | ४२  |
| येन विश्वैकवीरेण०            | [११८]       | ७६        | वधो धर्मो जलं तीर्थ०         | [६ <b>०</b> ] | ३८  |
| येषां बल्लभया सह क्षणमिव०    | ৩৩,         | ३३        | वन्यो इस्ती स्फटिकघटिते०     | ₹,            | ३   |
| र्योष्माकाधिपसन्धिविग्रहपदे० | ७१,         | ३१        | वरं भट्टैर्भाव्यं वरमपि०     | २१०,          | ९७  |
| ₹                            |             |           | वर्षासु यस्तिष्ठति०          | २६८,          | १२२ |
| रजकवधूवचनमिदं ०              | [8]         | 9         | वल्लीच्छ <b>न</b> द्धम इव०   | १६७,          | ७०  |
| रजोभिः समरोद्धृतै०           | [१२१]       | ७६        | वस्तुपाल-यशोवीरो०            | [१६७]         | १०२ |
| रत्नाकर इव क्षार ०           | २१४,        | १०१       | वस्त्रप्रतिष्ठाचार्याय०      | १६१,          | ६९  |
| रम्भासम्भावितैर्यस्य०        | [१५२]       | ९९        | वादविद्यावतोऽद्यापि०         | १६४,          | ६९  |
| रसातलं यातु यदत्र पौरुषं०    | ९०          | ३७        | वाढी तउं वढवाण०              | १५२,          | ६५  |
| रागाद् भृपालबङ्घाल०          | [१३५]       | ९५        | वासो जडाण मज्झे०             | २४२,          | ११२ |
| राजन् मुझकुलप्रदीप०          | ξ ?,        | २८        | विद्धा विद्धा शिलेयं०        | १२१,          | ४९  |
| राजप्रतिग्रहदग्धानां०        | १८५,        | ८२        | विना कर्णेन तेन स्त्री०      | [८६]          | ५५  |
| राज्यं यातु श्रियो यान्तु०   | १६९,        | ષ્ઠ       | विनास्रोत्तमाङ्गं वृथा०      | [६१]          | ३८  |
| राज्यं यातु स्त्रियो यान्तु० | [२]         | 4         | वित्रे प्राहरिके नृपो०       | ٠,            | ξ   |
| राणा सबे वाणिया०             | १४९,        | ६५        | विरलविरलीभूतासाराः ०         | [७९]          | ૪ફે |
| रात्रौ जानुर्दिवा भानुः०     | <b>६५</b> , | २९        | विरोधिवनिताचित्तः०           | [१९]          |     |
| रुलीयउ रायह राजु॰            | [३१]        | २२        | विवाहियत्वा यः कन्यां०       | <b>२६०,</b>   | ११८ |
| रे रे यत्रक मा रोदीः०        | [88]        | २४        | विश्वामित्रपराशरप्रभृतयो०    | १८२,          | ८२  |
| ल                            |             | Ì         | विहाय शर्राधं वेगात्०        | [१७०]         |     |
| लक्षं लक्षं पुनर्लक्षं०      | 40,         | २६        | विहारं कुर्वता वैरि०         | [१३७]         | ९५  |
| लक्ष्मीयंत्र न वाक् तत्र०    | [१६६]       | १०२       | वीतरागरतेर्यस्य ०            | [१३०]         |     |
| लक्ष्मीर्यास्यति गोविन्दे०   | 88,         |           | वीराणां पाणिपादाब्जैः०       | [१७३]         |     |
| लक्ष्मीश्रला शिवा चण्डी०     | -           | १०४       | वेलामहस्रकस्रोल०             | ११७           | 80  |
| लङ्का शङ्कावती चम्पा०        | `[¿]        |           | वेसा छंडी वडायती०            | [३९]          | २४  |
| with with 14/11 Action       | F.77        |           | 0 01 101 141                 | F7            | ••  |

## प्रबन्धचिन्तामणेः

# टिप्पण्यन्तर्गतपद्यानामनुक्रमणिका ।

|                                      | पद्माङ्क     | र्घाइ |                                                       | पद्याङ्क | पृष्ठाङ्क  |  |  |
|--------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------|----------|------------|--|--|
| अनुद्धा वरं कन्या०                   | ₹,           | १२७   | निवरुइ प्र(?)णाण मज्झे०                               | (५)      | Ę          |  |  |
| अपूर्वेयं धनुर्विद्या०               | (१३)         | ৩     | परोक्षे कार्यहन्तारं                                  |          | ६३         |  |  |
| अम्बा तुष्यति न मया०                 |              | २८    | पोतानेतास्य गुणवति०                                   | (88)     | ३०         |  |  |
| अर्दे दानववरिणा०                     |              | ५२    | प्रशान्तं दर्शनं यस्य ०                               | (৩)      | છ          |  |  |
| अहो कोऽपि दरिद्राणां०                | (२०)         | १०    | भोजराज मम खामी यदि कर्णाट                             | १० (४५)  | ३१         |  |  |
| आपदर्थे घनं रक्षेद्०                 |              | २५    | माउलिंगु जइ वुचइ०                                     |          | ४५         |  |  |
| आप्ते दर्शनमागते दशशती०              | (১)          | v     | माणुसडा दस दस हवइ०                                    |          | 80         |  |  |
| आहते तव निःस्वाने०                   | (88)         | 6     | मुखं पद्मदलाकारं०                                     |          | ६३         |  |  |
| उरुयन्तरवाहरुयी०                     | (१६)         | 6     | मूलार्कः श्रुयते लोके०                                |          | १६         |  |  |
| कट्टं काउं मुकं च साहसं०             | (१७)         | 9     | यदा जीवश्र शुक्रश्र०                                  | (१९)     | ९          |  |  |
| कन्ये काऽसि न वेत्सि०                |              | ५२    | यद्यपि कृतसुकृतशतः प्रयाति०                           | (१)      | २          |  |  |
| का त्वं सुन्दरि! मारिरस्मि           | ٩,           | १२८   | यमी किं ध्यायते ध्याने०                               | (३)      | Ę          |  |  |
| किं कारणं नु कविराज मृगा०            |              | ३७    | वक्त्राम्भोजे सरखत्यधिवसति                            | (१५)     | 6          |  |  |
| किं जीवियस्स चिहं०                   | (8)          | ६     | वि <b>श्वामित्रप</b> राशस्त्रभृतयो                    |          | ६०         |  |  |
| कुक्षे कोटर एव कैटिभरिपु॰            |              | ५२    | रम्पेषु वस्तुषु मनोहरतां०                             | (२१)     | १०         |  |  |
| कृतप्रयत्नानिप नैव कांश्रन           |              | 4६    | रे रे चित्त कथं भ्रातः०                               |          | 40         |  |  |
| दत्ता कोटी सुवर्णस्य०                |              | ५२    | रे रे मण्डक मा रोदी०                                  |          | ः , २४     |  |  |
| दातुर्नार्थिसमो बन्धुः०              |              | 40    | शीर्णघाणाङ्किपाणीन्०                                  |          | ે ૪५       |  |  |
| दिदक्षुर्भिक्षुरायात०                | (९)          | Ø     | सन्त्रेकतानवृत्तिनां                                  | (२)      | ३          |  |  |
| दीयन्तां दश लक्षाणि०                 | (20)         | 9     | सत्यं त्वं भोजमार्तण्ड०                               | (४६)     | 38         |  |  |
| देव! त्वत्करनीरदे दशदिशि०            |              | ५२    | सरखती स्थिता वक्त्रे॰                                 | (१२)     | v          |  |  |
| देव ! त्वामसमानदानविहिते०            |              | ५२    | सर्वदा सर्वदोऽसीति०                                   | (११)     | v          |  |  |
| नक्तं दिवा न शयनं०                   | (२२)         | १२    | संग्रहेकपरः प्राप०                                    |          | 40         |  |  |
| नवजलभरिया मग्गडा०                    | (३०)         | ३२    | सेनाङ्गपरिवाराद्य०                                    |          | 40         |  |  |
| नवि मारीयइ नवि चोरीयए०               | ( <b>ξ</b> ) | v     | स्रच्छं सजनिचत्तवल्लघुतरं                             | (१८)     | ዓ          |  |  |
|                                      |              |       |                                                       |          |            |  |  |
| परिशिष्टान्तर्गतपद्यानामनुक्रमणिका । |              |       |                                                       |          |            |  |  |
| धन्यां सतीग्रुत्तमवंश (टिप्पण्याम    | (मि)         | १२८   | मत्सोदरं सदाचारं०                                     | ৩,       | १२७        |  |  |
| नाभूष भविता श्रीमद्धेम०              | ?,           | १२६   | श्रियाञ्म्भोधि विधि॰                                  | ٦,       | १२६        |  |  |
| निष्किञ्चनेन दयितेन०                 | ٧,           | १२७   | सत्यवाक् परलक्ष्मीम्रक्<br>[सु]द्रं दुर्गतेर्वन्धृन्० | ٠,<br>٤, | १२७<br>१२७ |  |  |